## की मजूरी भी आगयी।

मगर जव ४ अगस्त को कान्फ्रेस के मेम्बरो के नाम प्रकाशित हुए तब सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि फेडरेशन को तीन की जगह एक ही कुर्सी दी गयी थी और सरकार ने उसके लिए, फेडरेशन के भेजे हुए नामो में से, सिर्फ सर पुरुषोत्तमदास का नाम चुन रखा था।

साफ़ फाहिर या कि शिमला-शिखर पर, इस बीच मे, बड़े लाट तक से बादा-खिलाफी करानेवाली कोई खास हवा चल गयी थी। लदन में तो यह सुनने मे आया था कि भारत-मत्री के दफ्तर के दबाव मे पड़कर ही मारत-सरकार ने यह उलट-फेर किया था। जो हो, फेड़रेशन ने, ऐसी स्थिति मे, कान्फेन्स मे कोई भी भाग लेने से साफ इन्कार कर दिया। उसने अपने प्रस्ताव में कहा कि हमारी ओर से जायेगे तो तीनों प्रतिनिधि, नही तो एक भी नही। और यह भी ऐलान कर दिया कि ऐड़रेशन के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, कान्फ्रेस में कोई समझौता हुआ तो वह भारतीय व्यापारी समाज को मान्य न होगा।

फेडरेशन की जीत रही। अधिकारियों को अन्त में मजबूर होकर एक को तीन करना पड़ा और वाकी दो प्रतिनिधियों को भी कुर्सियाँ देनी पड़ी। १६ अगस्त को फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष सेठ जमाल मुहम्मद साहिब के पास वड़े लाट के प्राइवेट सेकेटरी का पत्र पहुँचा कि आप और श्री घनश्यामदास विड्ला दोनों कान्केस में भाग लेने के लिए निमत्रित किये जाते हैं। इस प्रकार डायरी-लेखक को लंदन में कुछ दिन गोजमेज के इंदिगिर्द भी बिताने पड़े। यह उनकी दूसरी यूरोप-यात्राथी, जिसका खास उद्देश्य इंग्लैंग्ड होते हुए अमेरिका जानाथा। यह यात्रा उन्हें अब कुछ महीनो के लिए स्थगित कर देनी पडी।

कान्फेस में सरकार ने जो चाहा था, वही हुआ। वहाँ जो दुखदायी दृश्य देखने में आये, उनका वर्णन करते हुए लेखक ने अपना यह कटु अनुभव प्रकट किया है कि बात बिगाडनेवाले ''सव-के-सव सरकार द्वारा मनोनीत'' थे। "यदि प्रजा द्वारा मनोनीत किये गये होते तो यह नौवत न आती।" विवान-निर्माण के लिए कान्स्टीटयूएण्ट असेम्बली (Constituent Assembly) जैसी सस्था पर अपनी राष्ट्रीय माँग में, इतना जोर क्यों दिया जाता है, यह लेखक का अनुभव सुनने पर सहज ही स्पष्ट हो जाता है।

डायरी-लेखक का जो भाषण कान्फ्रेस के खुले अघिवेशन
में हुआ वह स्पष्टवादिता से भरपूर था। उसमें उन्होंने इस
बात पर पूरा प्रकाश डाला कि प्रस्तावित आधिक प्रतिबन्ध
भारतवासियों के लिए असह्य क्यों थे। आमदनी का ८०
फीसदी से अधिक भाग फौजी खर्च, कर्ज के सूद आदि के लिए
इस प्रकार अलग कर दिया गया था कि वह भारत के भावी
अर्थ-सचिव की पहुँच से बिल्कुल बाहर था—उसमें मीनमेष
करने का उन्हें कोई भी अधिकार न था। कहना चाहिए
कि यह सारा हिस्सा खर्च की इन मदो के लिए 'गिरवी'
या 'बन्धक' रख दिया गया था। उस भाषण में इस बात
पर काफी जोर था कि इन्लंण्ड और हिन्दुस्तान के बीच
सबसे पहले इस खर्च की रकम के बारे में समझौता होकर,
हिन्दुस्तान का बोझ हल्का होना चाहिए—गिरवी था धन्धक

से इस मुल्क की आमदनी के मुनासिव हिस्से को छूटकारा मिलना चाहिए। मापण के अन्तिम शब्द ये थे.-- 'कोई भी सरकार किसी देश की सम्मति के विना उसपर शासन नहीं कर सकती। अगर अमन-चैन कायम रखना है तो यह जरूरी है कि या तो आप हमारी मर्जी से हमपर हुकूमत करे या हमको अपने ऊपर आप हुकूमत करने दें । इस हालत में हम आपके दोस्त और साझीदार हो सकते हैं। अगर आपने इस मीक़े पर हमसे कोई दोस्ताना समझीता न किया तो यह आपकी भयकर-से-भयकर भूछ होगी। मेरे एक अग्रेज दोस्त उस रोज मुझसे कह रहे थे कि ''१९३० की गोलमेज कान्फ्रेंस मे न आकर तुम छोगों ने वटी भूल की । उस समय मजूर-सरकार की हमदर्दी से तुम लोग काफी फायटा उठा सकते थे। "मालूम नही इसमें कहाँतक सचाई है, मगर मौनूदा सरकार ने यह मौका हाय से जाने दिया, और हिन्दुस्तान के साय कोई ममझीता न किया तो मेरी समझ से यह उसकी बहुत वडी मूल होगी। मैं अपने मुल्क के नीजवानों को अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत सम्भव है कि कुछ वर्ष बाद इंग्छैण्ड को महात्मा गावी या भारतीय नरेगों या मुझ-जैसे पूँजीपतियों से समझौता न करके विल्कुल नये बादिमयों से, नयी अवस्थाओं से, नये विचारों से, नयी आकांकाओं से निपटना पढ़े। इंग्लैण्ड को साववान हो जाना चाहिए।"

लन्दन से लीटने पर, ब्रिटिश स्वत्वों के सरक्षण के लिए 'समझीता' चाहनेवाले मि० बेन्यल ने, अंग्रेज व्यापारियों की एक सभा में, कान्केंस की कहानी मुनाते हुए, कुछ ऐसी वाते कही, जिनसे फेंडरेशन के प्रतिनिधियों को बहुत दुख और आश्चर्य हुआ। मि० वेन्थल के इस भाषण की जो रिपोर्ट अखबारों में छपी, उसका उनकी ओर से कोई खण्डन नहीं हुआ। इसमें महात्मा गांधी पर कुछ ऐसे दोषारोपण किये गये थे जिनमें सत्य का लेश भी नथा। साथ ही कुछ ऐसी बाते थी जिन्हें पढकर किसीकों भी यह सन्देह हो सकता था कि फेंडरेशन के प्रतिनिधियों या महात्मा गांधी से उन्होंने लन्दन में समझौते की जो बातचीत की, वह कूटनीति में भले ही शुमार हो, मगर वह चीज न थी जिसका उनकी ओर से बार-बार विश्वास दिलाया गया था। हम पाठकों का ध्यान डायरी के मि० बेन्थल-सम्बन्धी भाग की ओर आक्षित करते हैं।

फेंडरेशन के प्रतिनिधियों ने अपनी कमेटी को जो रिपोर्ट दी उसमें महात्मा गांधी के सम्बन्ध में ये विचार प्रकट किये थे —

"कान्फेस के असफल होने का दोष महात्मा गाघी के माथे मढ़ने की चेष्टा की गयी है। इससे बढकर कोई झूठा अपवाद या कलक नही लगाया जा सकता। हम लोगों को लंदन में उनके साथ काम करने का और उनके विचारों से अवगत होने का काफी अवसर मिला। हम लोग अपनी जानकारी से कह सकते हैं कि मुनासिब शतों पर सुलह या समझौता करने के लिए महात्माजी बराबर तैयार थे। बह अपनी माँग में नरम-से-नरम रहे और समझौते के लिए उन्होंने अपनी ओर से कुछ भी उठा न रक्खा। अपने एक भाषण में उन्होंने अपनी शान्ति-प्रियता का परिचय इन

मर्मस्पर्शी गट्दो में दिया कि "दिल्ली में जो समझौता थोडे समय के लिए हुआ था, उसको में स्थायी शान्ति के रूप में परिणत देखना चाहता हूँ, मगर ईश्वर के लिए, ६२ वर्ष के इस जरा-जीर्ण व्यक्ति को एक मौका तो दो। उसको और काग्रेस को, जिसका वह प्रतिनिधि है, अपने दिल में कोई छोटा-सा कोना तो वहशो।" मगर कान्फ्रेस में यह अरण्यरोदन ही रहा, और मि० वेन्यल के शब्दो में महा-रमाजी को 'खाली हाय' लीटना पड़ा।

डायरी कान्फ्रेंस के ऐसे अधिवेशन से सम्बन्ध रखती है जो महात्मा गांधी की उपस्थित के कारण विश्वविख्यात हुआ—जिसकी वातों में भारतवासी-मात्र ने खास दिलचस्पी ली। इसके लेखक इसमें वींणत घटनाओं के अत्यन्त निकट ये, बिल्क जो कुछ हो रहा था उसकी भीतरी जानकारी जैसी उनकों थी गायद ही किसी दूसरे को रही हो। जिस इतिहास को उन्होंने अपनी इस डायरी का मुख्य विषय वनाया उसके निर्माण में उनका अपना भी हाथ था। इन सब कारणों ने उनके साक्ष्य में विशेष प्रामाणिकता ला दी— बरावर के लिए उनके इस बयान को 'काम की चींज़' वना दिया।

ऐसी डायरी का प्रकाशन आज इस आशा और विश्वास से किया जा रहा है कि इसके पन्ने न केवल इतिहास का शोध या अध्ययन करनेवालों के लिए ही उपयोगी होंगे, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनका विषय वर्तमान या आधुनिक राजनीति है।

---पारसनाथ सिंह



## डायरी के कुछ पन्ने

[ दूसरी गोलमेज परिषद् में गाधीजी के साथ ]

२९ अगस्त, '३१ ''राजपूताना'' जहाज़

वम्बई में श्राज सबेरे से ही चहल-पहल थी।
महात्माजी कुछ काल के लिए भारतवर्ष में न रहेंगे,
सबके चेहरे से यही भाव भलक रहा था। मुक्ते तो
सद्भाग्य से ही यह संयोग मिल गया है कि जिस बोट
से गांधीजी श्रीर मालवीयजी जाते हैं, उसीसे मैं भी
जा रहा हूँ। जव जहाज में जगह ली थी, तब तो यह
निश्चित था कि महात्माजी श्रार० टी० सी० में नहीं
जायँगे, किन्तु विधि ने तो पहले से ही निश्चित कर
रखा था कि गांधीजी को बिलायत जाना है श्रीर 'विधि
का रचा को मेटनहारा' ?

वँगले से चलकर बंदर पर पहुँचा तो फोटो लेने-वाले पागल दर्जनों की तादाद में मुम्मपर दूट पड़े। न माल्म कितने प्लेट उन्होंने बर्बाद किये। २४ से कम तो नथे। स्वदेशी धन को विदेश इस तरह मेजा जाता है। आखिर मेरे फोटो की कीमत ?

जहाज पर सवार होने के थोड़ी ही देर बाद महात्मा गांथी की जयम्बनि से आकाश गूँज उठा। वस, सव लोग समम गये कि गांधीजी आ रहे हैं। सारे जहाज में चहल-पहल मच गयी। क्या हिन्द्र-न्तानी, क्या र्थंगरेज, खी-पुरुष दोड़-दोड़कर मीके के स्थान पर ऋद्या जमाने लगे। वन्दर से आयी मील की दृरी तक के सभी मकानों की छतें खचाखच भरी थीं। चारों स्रोर से जय-जय | जहाज के ऊपर पहुँचने में महात्माजी को काफी कप्र हुआ। मगर श्रॅंगरेज मलाहों ने किसी तरह हाथों की बाड़ बनाकर ऊपर तक पहुँचायाः ऋार सुरचित स्थान में खड़ाकर दिया। वहीं से किनारे के लोगों को महात्माजी दर्शन देते रहे । क्या विचित्र दृश्य था । श्रार० टी० सी० में जो लोग पहले गये थे वे जनता के प्रतिनिधि हैं, या एक मन वजन का दुवले-पतले शरीरवाला गांबी प्रतिनिधि है, इस बात की गवाही लोगों का साव दे रहा था। इतने में ही थोड़ी-थोड़ी वर्षा भी होने लगी। मानों इन्द्र भी विदाई के आंसृ वदा रहा था। किन्तु लोग श्रयनी जगह से न हटे। जहाज का घरटा हुआ। फिर दृसग बच्टा हुआ। नीमरा घट्टा हो जाने पर लोगों को न्मरण हुआ कि आखिर हमें जहाज से उतरना

है। वे किनारे उतरे, मगर श्राँखें सवको गांधीजी की ही त्रोर लगी थीं। वल्लभभाई के चेहरे पर विषाद था। जवाहरलालजी के चेहरे पर मुस्कराहट। पंडितजी श्रभी पहुँचे भी न थे। सव लोग पूछते थे-"मालवीयजी अभी नहीं आये १" आखिर ऐन मौके पर पहुँचे। जहाज ने लंगर उठाया श्रीर धीरे-धीरे सरका, तव कहीं पता लगा कि हम लोग जानेवाले हैं। रामेश्वर, व्रजमोहन रूमाल हिला-हिलाकर संकेत कर रहे थे। पर मैं तो विचित्र दशा में गोते खा रहा था। एक छोटे से दुवले-पतले आदमी ने लोगों को कैसा मोहित कर लिया है, इसी पर विचार कर रहा था। किन्तु जहाज चलने लगा तो याद पड़ा कि जा रहा हूँ। ज्यों-ज्यों जहाज श्रीर किनारे के वीच का श्रन्त-राय बढ़ता गया, त्यों-त्यों मन तेजी के साथ किनारे की ओर दौड़ लगाने लगा। शायद किनारे के लोगों की भी यही हालत थी। श्राखिर श्रॉखों ने काम देना वन्द कर दिया और लोगों को पहचानना भी मुश्किल हो गया। तव कानों से जयनाद सुनते रहे। अन्त में तो समुद्र का खूँ-खूँ रह गया। हिन्दुस्तान का तो अव नामोनिशान भी नहीं। चारों तरफ पानी-ही-पानी है श्रीर उनके वीच हमारी छोटी-सी दुनिया—"राज- पूताना" जहाज ! हिन्दुस्तान के हृदय-सम्राट् की ऐति-हासिक यात्रा का यह दृश्य सचमुच हृदय पिघलाने-चाला है।

३० **अगस्त, '३१** ''राजपूताना'' जहाज़

जहाज पर मर्थ्यादा प्रायः भंग हो गयी है। १६२७ में में आया था तो कपड़ों का स्वांग रचना पड़ता था। रात के कपड़े, दिन के कपड़े, पूरा ममेला था। घएटा भर तो प्रायः कपड़े वदलने में ही लगता था। घोती-छुर्ता पहनना तो मानो गुनाह था। अब की वेर यह हाल है कि घोती-छुर्तेवाले जहाज पर वेखटके फिरते हैं। न तो कोई पूछनेवाला है, न किसीको संकोच है। मुमे अब मालूम होने लगा है कि अपने घोती-छुर्ते छोड़ आया, यह ग़लती हुई। जहाज के मुसाफ़िर, फप्तान वगेरह भी घोती-छुर्तों को वर्दाश्त कर लेते हैं। यों तो उन्हें बुरा ही लगता होगा। पर शिमले का आदेश है कि गांघी के आराम का ध्यान रखों, इसिल एस छुछ वर्दाश्त कर लेते हैं।

पंडितजी के लिए चूल्हा अलग वन गया है। गंगाजल भी साथ है। मिट्टी का कनस्तर, स्वदेशी साबुन, दातीन का बड़ा-सा वंडल। उधर गांधीजी का चर्खा, पींजन, बड़ी-बड़ी विचित्र चीजें साथ चल रही हैं। जहाजवाले भी देखते हैं कि यह शिवजी की बरात श्रच्छी श्रायी। श्राते-जाते तिरछी नजर डाल जाते हैं, पर ऊपर से पूरा श्रदब दिखाते हैं।

जहाज के चलते ही गांधीजी ने अपना असवाब सँभालना शुरू किया। इस ट्रङ्क में क्या है १ उसमें क्या है १ यह पूछताछ शुरू हुई। वेचारी मीरावेन तो मट समम गर्यी कि तूफान आनेवाला है। महादेव और देवदास तो वस्चई गांधीजी के साथ ही पहुँचे थे। इसलिए सारे प्रवन्ध का भार भीरावेन के अपर ही था। और जहाँ गांधीजी ने हिसाब पूछना शुरू किया, मीरा समम गर्यी कि खेर नहीं है। पहले-पहल तो गांधीजी ने पूछा इस ट्रङ्क में क्या है १ मीरा ने कहा—वापृ, इसमें आपके कपड़े हैं। गांधीजी ने कहा—सेरे कपड़े १ इतने बड़े ट्रङ्क में १ मीरा ने कहा—लेकिन यह भरा हुआ नहीं है। गांधीजी—हाँ, तो तुम इसे भर देना चाहती थीं! यह नहीं सोचा कि हिन्दुस्तान में तो मेरे कपड़े विना ट्रङ्क के ही चलते थे।

मीरा ने ट्रद्ध खोलकर सामग्रियाँ सामने रखीं आठ तो गांधीजी का चेहरा लाल हो गया। सामान ज्यादा न था; किन्तु एक भी पैसा अधिक खर्च हो, यह गांधीजी को असह्य था। पेटियाँ सारी मँगनी में लायी गयी थीं, किन्तु गांधीजी को सन्तोष न हुआ। प्रा घंटा तो उन्हें अपनी मण्डली को धमकाने में ही लगा। अन्त में तय हुआ कि थोड़ा-सा सामान छोड़-कर वाकी अदन से वापस आकर दिया जाय। गांधीजी बोले— "आज तो मै इस सामान को देखकर घवरा गया हूँ। काग़ज रखने के लिए भी ये लोग पेटी लाये हैं, मानो मैं अब पुरानी आदतों को छोड़ने-वाला हूँ।"

पाँच बजे अपने वेठने का स्थान चुनने के लिए गांधीजी छत पर आये। मैने कहा—"जहाज का अन्तिम हिस्सा तो बहुत हिलता है, इसलिए काफ़ी कष्टप्रद है। एक मिनट भी मुफ्से तो यहाँ खड़ा नहीं रहा जाता, इसलिए इसे देखना ही फ़िजूल है। जहाज के बीच का हिस्सा ही देख लें।" गांधीजी कहने लगे कि इसको भी तो देख लें और मेरे लाख विरोध करने पर भी जहाज के अन्तिम हिस्से का एक खतर-नाक कोना पसन्द किया। मैं तो हक्का-बक्का-सा रह गया। क्या कोई सममदार मनुष्य ऐसी तकलीफ़ से

भरी हुई निकम्मी जगह पसन्द कर सकता है ? किन्तु-"यस्यां जाप्रति भूतानि सा निजा पश्यतो मुने:--" गांधीजी की विचार-शृह्वला यह थी कि जो स्थान श्रच्छा है, वहाँ हमारे वेठने से किसीको कप्ट हो सकता है, श्रच्छे स्थान में एकान्त भी संभव नहीं-इसलिए यह वुरा स्थान ही हमारे लिए अच्छा है। मैंने कप्तान तक दोड़-धूप की, उनका विचार वदले, इसकी काफ़ी कोशिश की। पर "हजरते दाग जहाँ वैठ गये वैठ गये । " गांधीजी तो टस-से-मस भी न हुए। श्राब्रिर परिंडतजी ने श्रपना जोर श्राजमाना शुरू किया। उन्होंने आब्रह किया कि गांधीजी कर्स्ट का टिकिट वद्ला लें। सन्ब्या-समय घूमते-घूमते मैंने भी थोड़ा श्राप्रह किया। गांधीजी ने पृछा—तुम क्यों चायह करने लगे १ मैंने कहा—" चापने टिकिट तो सेकण्ड का लिया। किन्तु आपकी प्रतिष्ठा के कारण फर्स्ट के तमाम हक श्रापको स्वतः मिल जायँगे। फर्स्ट की छत पर कनात लगाकर त्यापके लिए प्रार्थना-घर वनवा दिया है, क्या यह उचित नहीं कि श्राप फर्र्ट के पैसे ही दे दें ?" गांधीजी ने कहा—नहीं, इस दलील से तो यह सार निकलता है कि हम फर्ट के तमाम हकों को स्वयं त्याग हैं। नतीजा यह हुआ कि गांधीजी ने फ़र्र्ट की छत पर घूमना उसी समय वन्द कर दिया। प्रार्थना की कनात तो एक ही दिन काम श्रायी। श्राज तो उन्होंने प्रार्थना श्रपने निकम्मे स्थान पर ही की। प्रार्थना करते समय जहाँ गांधीजी ध्यान करते थे, वहाँ मै यह सोचता था कि भगवन, प्रार्थना समाप्त हो तो यहाँ से एठूँ। यैठनेवाले दो मिनिट में ही आवे वीमार हो जाते हैं। वमन नहीं हुआ, यह खेरियत है। कहते हैं जहाँ चाँद-सूरज की गति नहीं है, वहाँ भगवान् विराजते हैं। हमारे जहाज के वारे में यह कुछ श्रंश में कहा जा सकता है कि जहाँ भले आदमियों की होश-ह्वास के साथ गति नहीं है, वहाँ गांधीजी विराजते हैं। कोई मिलनेवाला जाता है, तो एक मिनट से ड्यादा रुकना भी पसन्द नहीं करता। वम्बई से चलते ही समुद्र तूफानी हो गया। इसलिए गांधीजी का स्थान ऐसा रहता है, जैसे हिन्द्रस्तान का होलर-हिंहा।

## : ३:

३१ अगस्त,' ३१ "राजपूताना" जहाज

पिंडतजी की भी बात सुनिए। त्राज तीसरा दिन है, पर पिएडतजी की प्रायः एकादशी ही चलती है। बात यह है कि पिएडतजी का रसोइया बीमार है श्रीर श्राटे-सीधे के वक्स का कहीं पता नहीं। पिंडतजी से लाख प्रार्थना की कि महाराज, बोट का चावल-श्राटा लेना बुरी बात नहीं है; किन्तु परिडतजी कहते हैं कि भूख लगेगी तब ले लेंगे, अभी भूख नहीं लगी है, तवीयत सुधर रही है। परसों श्रीर कल तो थोड़ा-थोड़ा दूध ही लिया। सामान की पेटी के लिए सारा जहाज छान डाला, किन्तु वह भी ऐसी गायब हुई कि न पृछिए। पण्डितजी खुद तो खाते नहीं, श्रपने रसोइये से कहते हैं — वैजनाथ । थोड़ा खा लो। वैजनाथ क्या खाये १ पेटी तो ब्रह्मलोक चली गयी श्रीर जहाज का सामान श्रभी तक परिडतजी ने लेना स्वीकार नहीं किया। पर श्राज पिंडतजी को मना लिया है श्रीर जहाज के सामान से रसोई बनेगी। पिएडतजी कुछ कमजोर हो गये हैं लेकिन वेसे प्रसन्न हैं। समुद्र के तूफान के कारण दो दिन तक कुछ व्यथित रहे। समुद्र कुछ शान्त हो रहा है। शाम को रसोई भी बनेगी।

पिडतजी ने आने में काकी कष्ट एठाया है।
पिडतजी की प्रकृति के मनुष्य को ऐसे सकर में
बहुत कष्ट है, किन्तु देश के लिए पिडतजी सब कुछ
सहन कर लेते हैं। सच पूछिए तो पिडतजी की
हिष्ट में यह जहाज नरक है, इंग्लिस्तान रौरव है। आज
कहते थे—तुमने अच्छी-सी केविन मेरे लिए सुरचित की, किन्तु वह है तो केविन (कोठरी) ही।
यदि सबदेश का काम न हो, तो पिडतजी ऐसा सकर
करने की स्वप्न में भी इच्छा न करें। पिडतजी में
प्रेम और आशावाद की कमी नहीं। पेटी गायव हो
गयी, सारा जहाज छान डाला, किन्तु पिडतजी अब
भी कहते हैं कि पेटी ज़रूर मिलेगी, गायब कैसे हो
सकती है १

इसका उत्तर में क्या दूँ ? गोविन्द्जी ने कल श्रीर श्राज पेड़ों से ही काम चलाया है। रामेश्वरजी ने तो कहा था कि पेड़े ज्यादा ले लो, मगर मुमे क्या खबर थी कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनेवाली है।

१ सितंबर, १३१

"राजपूताना" जहाज

समुद्र आज बुधवार को शान्त हुआ है।
सूरिजया तो अब भी बीमार है। पारसनाथजी ने
आज होश सँभाला है। मैंने एक वेला भोजन नहीं
किया। गांधीजी मजे में हैं। पिएडतजी की रसोई
बनने लगी है—जहाज के सामान से ही। गोविन्दजी
को पेड़ों से कुछ तकलीफ़-सी हुई। महात्माजी की
प्रार्थना रोज सुबह-शाम होती है। हिन्दुस्तानी आते
हैं, अंग्रेज दूर से ही नजर बचाके देखते रहते हैं।
आज रात को अदन पहुँच जायँगे। पिएडतजी कहते
थे कि "जहाज कैदखाना है। देखो, कैसी लीला है!
हम पैसे भी देते हैं और केद में भी रहते हैं।" कल
वेचैन होकर कहने लगे—

सीतापित रवुनायजी तुम लिंग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोर। श्रीर ठीर यहाँ कहाँ सूमे।

३ सितम्बर, '३१ "राजपूताना" जहाज़

अदन अभी छोड़ा है। अदन में महात्माजी का खूब स्वागत-सत्कार हुआ। सम्मानपत्र दिया गया; उन्होंने जवाब दिया। स्पीच हिन्दुस्तान के अखबारों में छपी होगी। महात्माजी को ३२४ गिन्नियाँ मेंट की गयीं। सत्कार में अरब, यहूदी, हिन्दुस्तानी सभी शामिल थे। हजारों आदिमयों की कतार रास्ते में खड़ी हो गयी, जो अपनी अरबी भाषा में सत्कार-सूचक नारे लगा रही थी। जिस गाड़ी में महात्माजी थे, उसमें सरोजिनी नायहू, सर प्रभाशंकर पट्टणी और में था। कोई-कोई अरब तो पट्टणीजी को ही गांथीजी समम बैठते थे, क्योंकि पट्टणीजी की सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद अंगरखा, सफ़ेद साफ़ा सचमुच महात्मापन-सा ला देता है। मीटिंग में भी एक हजार मनुष्य थे। अधिकतर हिन्दुस्तानी ही थे।

पंडितजी के लिए यहाँसे आटा-सीधा और दो

घड़े पानी के ले लिये गये हैं। हमलोगों ने मज़ाक किया कि पंडितजी के गंगाजल के घड़े अब अरव के पानी से भरे जायँगे, और अरब का पानी पीकर पंडितजी को शौकतअली का साथ देना होगा। किन्तु पंडितजी कहते हैं कि पानी का विप सुवह-शाम की सन्ध्या से धो डालूँगा!

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

महात्माजी लन्दन पहुँचते ही क्या करेंगे, यह जानने की सवको उत्सुकता है। श्रार० टी० सी० में करीव १०० मेम्बर होगये। ऐरे-ग़रे नत्यू खेरे, सभी इसमें शामिल हैं। यह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों की कान्फ्रेंस तो है नहीं, गांधीजी को छोड़ प्रतिनिधि कहे जानेवाले सज्जन सारे-के-सारे मनोनीत हैं, चुने हुए नहीं। कुछ श्रच्छे हैं, तो बहुत से रही हैं। श्रसल में तो ये सब-के-सब सरकार के प्रतिनिधि हैं। ऐसी हालत में श्रकेले गांधीजी क्या कर सकेंगे १ श्रीर बहस में भी सरकारी हाँ में हाँ मिलानेवाले खेरख्वाहों की श्रार० टी० सी० में कहाँ कभी है १ ऐसी श्रवस्था में बहाँके लोग सहज ही कह सकते हैं—गांधीजी, श्राप ठीक कहते हैं, मगर श्रापके मुल्क के लोग सह-मत नहीं हैं, इसलिए श्रापकी वात कैसे मान ली जाय १



जहाज पर गाधीजी : लेखक के साथ विनोद करते हुए



ऐसी स्थिति अवश्य ही समय की वर्बादी करनेवाली होगी। न कुछ काम ही बनेगा। इसिलए निश्चय ही गांधीजी ऐसे मसेले में न पहेंगे। "गढाँ राजा मढाँ जोगी !" जबतक गांधीजी भी ऋपनी मढी में बात न करेंगे तबतक कोई सुननेवाला नहीं। इसलिए विचार इस तरह से है कि आर० टी० सी० तो हाथी के दॉत की तरह शोभा बढ़ाती रहे श्रीर गांधीजी खाने के दॉत की तरह मन्त्रिमण्डल एवं वहाँ के नेताओं से अलग मंत्रणा करें, उन्हें यहाँकी हालत समकावें, वहाँ की जनता को उकसावें और इस तरह किसी निर्ण्य पर पहुँचें। यदि वहाँका मंत्रिमण्डल श्रलग बात करने की इच्छा प्रकट न करे, तो गांधीजी फेडरल कमेटी में अपना वक्तव्य सुना देंगे और कहेंगे, सुमसे वहस करनी हो तो करो। इतने पर भी यदि गांधीजी को सब धान बाईस पसेरी बनाने की चाल रही तो गांधीजी तुरन्त ही वापस चले आयँगे।

मेरा अपना मत है कि जाते ही गांधीजी वापस आने का निर्णय सुना देंगे। मंत्रिमण्डल गांधीजी से अलग मंत्रणा करेगा और शेप में गांधीजी ही आर० टी० सी० बन जायँगे।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

फेडरेशन की श्रोर से सरकार सर पुरुषोत्तमदास को श्रोर मुक्तको मनोनीत करना चाहती है, ऐसा गांधीजी से शिमले में कहा गया। मैंने सर पुरुषोत्तम-दास से वम्बई में ही कह दिया था कि या तो तीनों जायँगे या विल्कुल न जायँगे। गांधीजी ने वम्बई पहुँचते ही वाइसराय को एक जोरदार चिट्टी लिखी है। मेरा जयाल है कि गांधीजी के पैर जम गये तो तीनों बुला लिये जायँगे। वर्ना एक भी नहीं।

४ सितंबर, ३१ ''राजपूताना'' जहाज

कल गांधीजी से फिर आर० टी० सी० के काम के सबंध में चर्चा छेड़ी। मैने आश्चर्य प्रकट किया कि "सरकार त्रापको क्या सममकर बुला रही है १ श्राप क्या माँगनेवाले हैं, यह तो सरकार जानती है। कराँची का प्रस्ताव भी सामने है। फिर भी त्रापको बुलाती है, इसके यह माने हैं कि आपकी मॉग पूरी होनेवाली है।" गांधीजी ने कहा, "मैने तो कोई बात छिपाकर नहीं रखी है। इर्विन से समभौता हो चुका, उसके बाद रात को प बजे इविंन से मैने कहा-देखो, मुक्तसे समफीता करते ही मुक्ते लंदन क्यों भेजते हो १ मेरी माँग तो जानते हो। वह तुमसे पूरी होनेवाली नहीं है, इसलिए मुफ्ते भेजने से फायदा १" इर्विन ने कहा कि तुम्हारी माँग कुछ भी हो, तुम न्याय-मार्ग पर ही चलोगे, ऐसा मानकर तुमसे जाने का आग्रह करता हूं। फिर मैंने चर्चा छेड़ी कि हाँ, मोंग किस तरह रखी जाय। गांथीजी ने कहा, "प्रामीण की तरह सीधी-सादी भाषा में। चिद् वहाँ कोई लंबी-चौड़ी वार्ते करेगा, राजवन्यारण की वारीकियों की बहस करेगा, तो मैं कह दूँगा कि में तो मूर्व हूँ, ये वार्ते नहीं सममता। किन्तु मैं फलॉ-फलॉ बात चाहता हूँ छोर सुमे ये दे दो। यदि मेरी वात कोई सुनना नहीं चाहेगा तो मैं कह दूँगा, मुक्तको क्यों बैठाके रखते हो, वापस हिन्दुस्तान भेज दो।" मैंने पूछा—वापस त्राने के पहले श्राप वहाँ सार्वजनिक व्याख्यान तो देंगे ही १ महात्माजी ने कहा-"वह भी मैकडानल्ड या वाल्डविन चाहेगा तो ही, नहीं तो वन्द मुहँ वापस चला जाऊँगा। मेरा स्वभाव यही है कि जिसके यहाँ रहना, उसका गुलाम वनकर रहना। आखिर उनका महमान वनके जाता हूँ श्रीर जवतक वहाँ रहूँगा, उनको स्रोभ हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता।" फ़ीज और अंग्रेज व्यापारियों के स्वत्वों के वारे में भी काफी वहस हुई। हर बात इनकी निराली है। हम लोग हर वात को सांमारिक दृष्टि से देखते हैं। यह तात्विक ब्वीर धार्मिक हिष्ट से देखते हैं । १००-२०० साल भी लग जायँ तो चिन्ता नहीं, किन्तु स्वराज्य नहीं, रामराज्य ही चाहिए। वारीकी बीम

के साथ अध्ययन करता हूँ, तो ऐसा पता चलता है कि इनकी माँग जितनी ही वड़ी हो, उतनी ही उसमें कमी करने के लिए गुंजाइश है। सममाने के लिए यों कहना चाहिए कि १ मन मक्खन निकाले हुए द्य की श्रोका यह १ सेर मक्खनवाला दूध लेना पसन्द करेंगे। तादाद शायद घटा देंगे, किन्तु किस्म नहीं घटायेंगे। मैंने कहा कि अध्ययन कर लीजिए, नहीं तो कहीं वात विगड़ जायगी। किन्तु गांधीजी कहते हैं कि "श्रार० टी० सी० में श्रवतक क्या हुश्रा, यह मैंने आजतक नहीं पढ़ा है, अव पढ़ लूँगा। विद्या मेरा वल नहीं है, न सुमे वहस करनी है। सुमे तो अपना दुःख रोना है, इसमें विद्वत्ता की कीनसी वात है ?" यह है भी सच, क्योंकि रोना श्रीर हँसना स्वाभाविक होता है। रोने में विद्वत्ता नाटकवाले ही दिखाते हैं । गांधीजी तो स्वाभाविक रुद्त करना चाहते हैं।

इधर पंडितजी मुक्तसे कहते हैं कि अमुक विषय का अन्ययन करो, अमुक इतिहास को देख लो, अंग्रेजों की करेंसी-नीति का इतिहास तैयार कर लो। मालवीयजी अनेक अख-शखों से लड़ेंगे, गांधीजी केवल एक ही वाण से। मालवीयजी कहते हैं, वहाँ प्रचार-कार्य्य करेंने। गांधीजी कहते हैं, प्रचार भी हमारे दुश्मनों की त्राज्ञा होगी, तभी करेंगे। विल्कुल नया ढंग, नया विचार, नया तरीक्षा है। मुक्ते ऐसा माल्म होता है कि लंदनवाले भी श्रचरज करेंगे कि कसे श्रादमी से पाला पड़ा है!

कल लिखते-लिखते गाँधीजी का दाहिना हाथ विल्कुल वेकार हो गया। श्रव वार्ये से लिखते हैं। रोज छः मील घूम लेते हैं। दूघ १ सेर लेने लग गये हैं। गांधीजी कहते थे, चिंक से लंदन में श्रवश्य मिलना हैं; क्योंकि वह दुश्मनी रखता है, गालियाँ देता हैं। 'वनीर्ड शॉ से मिलेंगे क्या १' यह पृद्धने पर कहा कि उससे क्या मिलेंगे!

## 9

५ सितम्बर, '३१ ''राजपूताना'' जहाज़

भोपाल ने महात्माजी को बुलाकर कहा कि हिन्दूमुसलमान-समस्या सुलमाने के लिए आप पृथक् निर्वाचन स्वीकार कर लें। महात्माजी ने कहा कि न तो
मुमे पृथक् निर्वाचन से शिकायत है न संयुक्त निर्वाचन
का मोह है, किन्तु मैं अंसारी के विना कुछ भी न
कहँगा। कहते थे, नवाब को यह बुरा-सा लगा। गांधी
जी ने कहा कि अपने मित्रों से मैं हर्गिज वेवकाई नहीं
कहँगा। अंसारी के पीठ-पीछे मैं कोई निर्णय नहीं
करना चाहता। मोपाल ने कहा कि अंसारी को कैसे
बुलावें ? महात्माजी ने कहा कि जाकर उद्योग करो,
मैं तो कर ही रहा हूँ।

दो घंटे तक फिर मेरे और महात्माजी के वीच निजी व राजनैतिक वार्तें हुईं। मेरा तो यह अनुमान है कि महात्माजी की मॉग वो पूरी होनेवाली नहीं है, किन्तु इतना मिल जायगा, जिससे अन्य लोग संतुष्ट हो जायें। महात्माजी कहते हैं, यह भी अच्छा है। कहते थे, मेरी दूसरो लड़ाई जमींदारों, धनिकों व राजाओं से होगी, किन्तु वह लड़ाई मीठी होगी।

रात की प्रार्थना में अंग्रेज भी आते हैं। अधिक नहीं सिर्फ ५-७। एक मुसलमान ने पूछा--- 'प्रार्थना से फायदा ?' महात्माजी ने कहा—"मुमर्में कुछ श्र<del>क्</del>रल मानते हो, तो समम लो कि लाभ के लिए ही प्रार्थना करता हूँ।" महात्माजी ने बताया कि उन्हें न ईश्वर में विश्वास था, न प्रार्थना में श्रीर पीछे उनको इसका ज्ञान हुआ । अब यह हाल है कि उनके शब्दों में "मुफे रोटी न मिले तो मैं ज्याकुल नहीं होता; पर प्रार्थना के विना तो पागल हो जाऊँ।" उन्होंने कहा कि "मेरा सारा-का-सारा जीवन प्रार्थनामय ही है श्रीर इसका सुख इस मार्ग में जाने से ही अनुभव हो सकता है। बुद्ध, ईसा, मुहम्मद तीनों ने प्रार्थना की सार्थकता स्वीकार की है। मैं ईश्वर का दर्शन नहीं करा सकता। ईश्वर श्रनुभवगम्य है इसलिए श्रनुभव से ही जाना जा सकता है। प्रार्थना-द्वारा उसका अनुभव होता है। जो अनुभव लेना चाहता है, जिसे शान्ति की आवश्यकता है, वह प्रार्थना करे।"

६ सितम्बर, '३१ ''राजपूताना'' जहाज़

श्राज रिववार को जहाज के गिर्जे में प्रार्थना थी। कप्तान ने महात्माजी को न्यौता दिया था। पंडितजी श्रीर हम भी गये थे। भजन, ध्यान, गुरागान होता रहा। पंडितजी का हाथ में वाइ विल लेकर ईसाइयों के साथ ध्यानावस्थित होना विचित्र था। पंडितजी को जो कोई लकीर का फकीर बताता है, वह मूर्ख है। पंडितजी श्रारव का पानी पी सकते हैं, गिर्जे में प्रार्थना कर मकते हैं, फिर भी परम सनातनी हैं, क्यों कि उनके हृदय में ईश्वर विराजमान है। जो हो, पंडितजी का वाइ विल हाथ में लिये हुए ध्यानमम होना, यह दर्शन दुर्लभ है।

गांधीजी को कप्तान ऊपर ले गया और वहाँ जहाज का संचालक चक्कर उनके हाथ में देकर उनसे चलवाता रहा। किसीने मजाक में कहा कि हिन्दुस्तान के जहाज का गांधीजी संचालन कर रहे हैं।

पच्चीस

खेज नहर श्रीर पोर्ट सईद में अरब लोग श्रायेंगे श्रीर गांधीजी का सत्कार होगा। खेज में प्रवेश होते ही जाड़ा शुरू हो गया। कल तक तो बेहद गर्मी थी।

७ सितम्बर, '३१ ''राजपूताना'' जहाज़

स्वेज नहर पहुँचने पर काफी चहल-पहल मच गयी। जहाज पर मुसाफिरों की डाक्टरी ली गयी। परीचा का तो केवल नाम था। डाक्टर मिस्र-सरकार की त्रोर से आया था, वह मुसाफ़िरों को केवल देख लेता था और पास कर देता था। अन्त में गांधीजी की पार्टी आयी, तो डाक्टर उठ खड़ा हुआ और हाथ मिलाकर कहने लगा कि मेरी किताब में आप अपने हाथ से दो शब्द लिख दें। इस तरह गांधीजी की शारीरिक परीचा समाप्त हुई। इसके बाद जहाज पर मिस्र के राष्ट्रीय नेता, अखबारनवीस और फोटोप्राफ़र पहुँचे। प्रायः लोग गांधीजी से हाथ मिलाकर उनके हाथ चूमते जाते थे। जहाज पर बड़ी भीड़ हो गयी। जहाज छूटने का समय आया, तब वड़ी मुश्किल से लोगों को किनारे उतारा। चित्र उतारनेवालों ने तो ज्यादती शुरू कर दी। एक च्राण गांधीजी को आराम

से नहीं बेठने दिया। जिधर मुहॅ फेरें, उधर ही चित्र-वाले अपना चित्रयंत्र लिये मपटने को तैयार। कम-से-कम २००-३०० चित्र लिये होंगे। लंदन के "हेली देलियाफ" का प्रतिनिधि भी आया था। उसने भी बहुत-से प्रश्न किये। अन्त में जहाज चला। कुछ प्रतिनिधि तो साथ हो लिये, जो रात भर सफ़र कर सुबह पोर्ट सईद में उतरे।

रात की प्रार्थना के समय मिस्न के बहुत-से प्रतिनिधि प्रार्थना में भी शरीक हुए। एक जर्मन ने अहिसा के संबंध में महात्माजी से प्रवचन करने को कहा, जिसपर महात्माजी ने आध घंटे तक अत्यन्त सुन्दर प्रवचन किया। मिस्नवाले उसे अपनी भाषा में लिखते जाते थे। जवतक महात्माजी सो न गये, तवतक महात्माजी की हर वात को, हर किया को मिस्नवाले नोट करते रहे। मैने उनसे मिस्न का हाल पूछा। माल्म हुआ कि मै पिछली बार आया था उसके वाद उन्होंने कोई उन्नति नहीं की है। हद, निःस्वार्थ नेताओं की कमी है। तो भी नहस पाशा का काफी आदर है। नहस पाशा ने महात्माजी को प्रेम-भरा एक खागत का तार भी मेजा है और लीटती वेर काहिरा पधारने की प्रार्थना की है।

सुवह पोर्ट सईद में भी काफी लोग श्राये।
शौकतश्रली पिछले जहाज से उतरकर मिस्र में श्रीर
फिलस्तीन में भ्रमण कर रहे थे। वह भी हमारे
जहाज में श्राज सवार हो गये हैं। सुना है कि वह
मुस्लिम मुल्कों में मुसलमानों का संगठन करने के
लिए दौरा करने गये थे। गांधीजी की निन्दा की
श्रीर इधर के मुसलमानों के साथ ऐक्य करने के
लिए प्रयत्न किया। मिस्रवाले कहते थे कि इनका
कहीं स्वागत नहीं हुआ। नहस पाशा ने तो कुछ
खरी वार्ते भी सुना दीं। इस तरफ के मुसलमान
राष्ट्रवादी हैं। मजहवी पागलपन उनमें नहीं है।
इसलिए मौलाना साहव का रंग फीका ही रहा।

पंडितजी के विषय में यहाँ छपा है कि पंडितजी कीचड़ की एक मटकी लाये हैं और रोज कीचड़ का एक बुत बनाकर पूजा करते हैं। पीने का पानी गंगा का खाता रहेगा, जिसका कुल खर्च १४,०००) बैठेगा, जो उनके एक धनी मित्र ने दिया है।

स्वेज के किनारे-किनारे कहीं-कहीं अरव लोगों की भीड़ मिलती थी, जो चिल्लाकर महात्माजी का स्वागत करती थी।

पोर्ट सईद में लोग महात्माजी के लिए फल-फूल उनतीस लाये थे, जिनमें ताजा आम और खजूर भी थे। आम उतने स्वादिष्ट नहीं होते, जितने अपने यहाँके, किन्तु खजूर देखने में अत्यन्त सुन्दर थे—खाने में भी होंगे।

९ सितंबर,'३१ ''राजपूताना'' जहाज़

अभी-अभी मौलाना मुक्तसे वार्ते कर गये हैं।
मैंने पूछा कि जनाब की सेहत का क्या हाल है ?
कहने लगे—'जिन्दा तो हूँ।' मैने कहा कि "आप आ
गये यह खुशनसीवी है। अव लंदन पहुँचने से पहले
इस कमेले को तय कर लीजिए; वर्ना दोनों क्रीमों
की वर्वादी होनेवाली है।" मौलाना ने कहा—"छोटासा मसला है, गांधीजी के हाथ में है।" मैंने कहा
कि "सब कुछ आपके हाथ में है। नवाब साहब भी
साथ हैं, अंसारी को बुलवा लें और बैठकर तसिक्रया
कर लें।" पर होना-जाना कुछ है नहीं।

भोपाल ने फिर गांधीजी को बुलवाया। शौकतत्राली भी मौजूद थे। ४ घंटे तक बातचीत हुई, पर कोई नतीजा न निकला। महात्माजी ने पूछा कि तुम जो कुछ कहते हो उसे मैं मान भी लूँ, तो तुम्हारा रुख लंदन में राष्ट्रीय माँगों के प्रति क्या होगा? शौकत-श्राली ने कहा कि मैं तो सरकार का ही साथ दूँगा। दूसरे दिन मालवीयजी को भी भोपाल ने बुलवाया। आर० टी० सी० में मालवीयजी का क्या रुख रहेगा, इसीकी चर्चा थी। पंडितजी ने कह दिया कि "जीवन-मरण का प्रश्न है, मैं लंदन इसिलए नहीं आया कि पौने सोलह आना लेकर जाऊँ। गांधीजी का हर्गिज साथ न छोडूँगा।" भोपाल ने कहा—'फिर तो वात दूदेगी।' पंडितजी ने कहा कि, चाहे जो हो।

लंदन से एएडरूज का तार श्राया है कि सरकार की राय है कि महात्माजी फॉकस्टन (लंदन से न० मील पर एक शहर) में उतरकर वहींसे बजाय रेल के मोटर में लावें। महात्माजी ने तार दे दिया कि सुमें कोई श्रापत्ति नहीं है। लंदन में बहुत भीड़ होने की संभावना है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसा स्वागत हो, इसीलिए यह चाल है।

सप्र का भी तार श्राया है कि रविवार १३ की रात को श्रापको प्रधान एवं श्रन्य प्रतिष्ठित श्रादमियों से मिलना है। महात्माजी कहते थे कि उसी रात को में तो श्रपना दाँव फेंक दूँगा श्रीर फिर श्रावश्यकता होगी तो दूसरे स्टीमर से ही लौट श्राऊँगा। उनके खागत को रोकने के लिए उन्हें मोटर द्वारा बुलाया गया है, इससे तो सुके नीयत साफ नहीं दीखती।

११ सितंबर, '३१ ट्रेन में

आज सुबह मारसेल्स पहुँचे। वही पुरानी वात। सैकड़ों चित्र खींचनेवाले अपने यंत्र लिये और बीसों पत्र-प्रतिनिधि मौजूद थे। स्टीमर पर आने की इजा-जत नहीं थी। तो भी भीड़ काफी थी। लंदन, अमे-रिका, जर्मनी, नारवे आदि के पत्र-प्रतिनिधि खूव आये थे। सबने भिन्न-भिन्न प्रश्न किये। लंदनवाले तो छिद्रान्वेषण करने को ही आये थे, और खूव भूठी-मूठी खबरें बनाकर भेजते हैं। मिस्र से तो एक फौजी अफसर ने महात्माजी को एक चोली भेजी है और कहा है कि तुम इसे पहन लो। महात्माजी ने उसे रख लिया है।

११ बजे महात्माजी जहाज से नीचे उतरे श्रीर शहर में फ्रांस के छात्रों ने जहाँ मीटिंग की थी, वहाँ गये। बीच में जहाँ-जहाँ गाड़ी रुकती, वहाँ-वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती, श्रीर 'गांघी चिरजीवी हो'

की ध्वनि होती। लोगों को गांधीजी के दर्शन का काफ़ी कौतूहल था। मीटिंग में बहुत आदमी नहीं थे। प्रवेश-पत्र के विना सभा-भवन में प्रवेश निषिद्ध था, किन्तु वाहर खासी भीड़ थी। यहाँ के सार्वजनिक उत्सर्वों में चित्र-यंत्रवालों श्रीर पत्र-प्रतिनिधियों की बहुतायत रहती है। सो यहाँ भी थी। यों कहना चाहिए कि गांधीजी के रोज के चित्रों का श्रीसत क़रीब २०० पड़ जाता है। श्रीर १०-१४ पत्र-प्रतिनिधि वक्तव्य ले जाते हैं। पत्र यहाँ व्यापार की दृष्टि से ही चलाते हैं और जो प्रतिनिधि आते हैं, वे सबी ही खवरें नहीं भेजते। भूठ तो प्रायः सभी लिखते हैं; किन्तु जो मित्र हैं वे भी अच्छी वार्ते बनाके लिखते हैं। उदाहरण के लिए, एक श्रमेरिकन पत्र-प्रतिनिधि ने हाल में लिखा कि गांधीजी इतने दयाल हैं कि पास में रहनेवाली विल्लियों को भी साथ में सुला लेते हैं। एक श्रंगरेज पत्रकार ने, जो विरोधी दल का है, लिख मारा कि "गांधीजी जहाँ जाते हैं, श्रंगरेजों को गालियों देते हैं। श्रवतक इनका कहीं सम्मान नहीं हुआ, इसलिए इनका चेहरा उत्तर गया है। क्रोध से भरे रहते हैं। विलायती कपड़ों का ही उपयोग करते हैं, देशी तो केवल दिखाने के लिए हैं," इत्यादि, चौंतीय

इत्यादि। यह पत्रकार साबरमती-आश्रम में कुछ दिन ठहरा था। वहाँ इसकी वीमारी में गांधीजी ने श्रपने हाथ से इसकी सेवा की थी। मारसेल्स से जब चले तो दसों पत्रकार साथ में ही गाड़ी में वैठ गये। उनमें यह भी था। गांधीजी ने उसे श्रपने डिव्वे में बुलाया और खूब डॉटा। वह भी शर्म के मारे वर्फ तो हो गया, पर श्रपनी श्रादत से शायद बाज न श्रायेगा।

१२ सितंबर, '३१

लन्दन

पेरिस गाड़ी सुबह ६ वजे पहुँची। वहाँ भी वही भीड़, वही चित्रवाले, वही प्रेस-प्रतिनिधि !

११ बजे गाड़ी वूलों पहुँची। यहाँ से इंग्लिश चैनल पारकर हम लोग १ बजे फ्रॉकस्टन में भी खूब भीड़ थी, किन्तु पुलिस के प्रवन्ध के कारण कोई जहाज तक पहुँच नही पाता था। यहाँ दो सरकारी गाड़ियाँ आयी थीं। एक में गांधीजी वैठ गये, एक में मालवीयजी और मै। पर पुलिस ने ऐसा जाल रचा था कि दोनों गाड़ियों को शुरू से ही अलग-अलग रास्तों से लन्दन को रवाना किया। लन्दन के निकृट पहुँचने पर पंडितजी ने गाड़ीवान से कहा कि 'मुक्ते पेशाव करना है', पहले मुक्ते आर्यभवन ले चलो। गाड़ीवान ने कहा कि "महाशय, मुक्ते हिदायत है कि सीवे आपको सभास्थल पर ले जाऊँ। (पेशाव रास्ते में ही कहीं करा सकता हूँ) में आर्यभवन नहीं जा छतीम

सकता।" मुक्ते ऐसा मालूम हुआ कि हमलोग क्रेंदी हैं। हमें कैसा स्वराज मिलनेवाला है, इसकी कल्पना इस स्वागत से ही की जा सकती है। हजारों आदमी विक्टोरिया स्टेशन पर, यह जानते हुए भी कि गांधी-जी रेल से नहीं आयेंगे, जमा थे और यद्यपि वर्षा हो रही थी, फिर भी हजारों आदमी सभाभवन के बाहर गांधीजी की बाट जोह रहे थे।

यह जान लेना आवश्यक है कि इंग्लिस्तान भी एक नहीं है। एक इंग्लिस्तान है दीन-दुखियों का, रारीब साधारण जनता का, दरिद्रनारायण का—जो गांधीजी का स्वागत कर रहा है; जिसे न हिन्दुस्तान से द्वेष है, न जिसका यहाँ कोई चलन है। दूसरा इंग्लिस्तान है ठाकुरों का, जो हुकूमत करते हैं और जिनके हाथ में ही सत्ता है। यों कहा जा सकता है कि यदि इस श्रेणी के दस आदमी भारत को स्वराज देना चाहें तो दे सकते हैं। जो गांधीजी का 'हुरें हुरें' करके स्वागत करते हैं। वे हजारों होने पर भी पंगु हैं। राज अब भी यहाँ ठाकुरों का ही है। कहने के लिए ही मजदूर-पार्टी है और मजदूर-सरकार थी। मजदूर-सरकार ने भी जव चीं-चपड़ की तो सेठों ने उधार देने से इनकार कर दिया, जिससे मैकडानल्ड

साहब को होश सँभालना पड़ा। 'गॉव राम' का खागत ठीक है, पर ठाऊरों की नीयत अच्छी नहीं।

सभा-भवन में १५०० के लगभग आदमी थे, जिनमें ६०० के करीब देशी थे। स्वागताध्यच का व्याख्यान श्रच्छा था, किन्तु गांधीजी का भाषण तो अपूर्व था। लोग पिल्कुल मोहित हो गये। वैठे-वैठे हजारों हैट-धारियों के बीच कमली ओहे गांधीजी का प्रवचन ऐसा हुआ मानो अँगरेजों का ईसामसीह बोल रहा हो। गांधीजी ने कहा, "तुम्हारी सरकार इस समय अपने आय-व्यय का हिसाब बराबर कर रही है, इसलिए बड़ी व्यस्त है, किन्तु जवतक हमारा हिसाब बराबर न करोगे, तबतक तुमने कुछ नहीं किया, ऐसा सममना होगा। मैं देश-भक्त हूँ, किन्तु मेरी देश-भक्त जीव-भक्ति है। मैं सबका भला चाहता हूँ।" इन वातों पर तालियों की गड़गड़ाहट हुई।

स्वागत के वाद गांधीजी श्रापने डेरे गये, जो मज-दूर-मुहल्ले में है। पंडितजी श्रार्थ-भवन में श्रा गये। सभा-भवन से निकले, तो पंडितजी गद्गद हो गये थे। एकान्त में मुक्तसे कहते थे कि "गांधीजी के शरीर की मुक्ते वड़ी चिन्ता है। यह कपड़े नहीं पहनते, कहीं इनको कुछ हो न जाये। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ

बहतीस

कि रोग हो तो मुक्ते हो, मीत आये तो मुक्ते आये।" मैंने कहा कि पंडितजी, आप अपनी ही चिन्ता करें, इनकी नहीं। पंडितजी बम्बई छोड़ने के बाद काफी दुर्बल हो गये हैं और ढीले होते जाते हैं। इनके शरीर की मुक्ते तो बड़ी चिन्ता है।

## : १३ :

१५ सितंबर, '३१ छन्दन

गांधीजी का स्थान बहुत छोटा है, श्राराम भी नहीं है, किन्तु लोग प्रेम से उनकी सेवा कर रहे हैं। विना तनख्वाह के नौकर हैं। श्रखबारवाले विना पैसे लिये श्रखबार दे जाते हैं। सैकड़ों श्रादमी मकान के सामने खड़े जय-जयकार करते रहते हैं।

श्राज रात को प्रधानमंत्री से वार्ते होंगी श्रीर शायद कल तक नाड़ी का पता चल जाये।

१५ सितंबर, '३१

लन्दन

श्राज शाम को भोजन के बाद हम लोग किंग्सले हाल पहुँचे। मुमे लासकर तीन बातों के सम्वन्ध में महात्माजी का विचार जानना था। पहला प्रश्न तो यह था कि यहाँ से हट चलने की राय अव होती है क्या १ देवदास ने कल टेलीफोन किया था कि बापू कुछ-कुछ स्थान-परिवर्तन के पत्त में हो चले हैं और सम्भव है कि श्रार्थ-भवन में धूनी रमा दें । किंग्सले हाल श्राना-जाना श्रासान काम नहीं है। भारतवासी-मात्र चाहते हैं कि महात्माजी के श्रोर उनके वीच इतनी दूरी न हो। पर स्थान वदलने के पत्तपाती इससे भी जोरदार दलील पेश करते हैं। किंग्सले हाल एक सार्वजनिक संस्था है। महात्माजी के वहाँ ठहरने से इस संस्था के कार्य में विघ्न-वाधा पड़ रही है। कार्यकर्तात्रों की संख्या थोड़ी है, उन पर वोभ वहुत भारी आ पड़ा है। श्रभी उस दिन टेलीफ़ोन पर रहनेवाले की श्रोर से द्बी जवान शिकायत हुई थी कि मुक्ते सॉस लेने की भी फ़ुरसत नहीं मिल रही है। मैंने उस दिन इस संस्था की परिचालिका मिस लेस्टर से बार्ते की थीं-अन्य कार्यकर्तात्रों से भी कहा था कि हम लोग हाथ वँटाने को तैयार हैं। पर लेस्टर बराबर यही कहती जाती है कि हमें कोई कष्ट या श्रमुविधा नहीं है। श्रगर होगी तो कह देने में हमें कुछ भी संकोच न होगा। महात्माजी के लिए इतना ही बस है। उनके सामने श्रीर दलीलें भी पेश की गर्यी—लेस्टर की आपमें पूरी भक्ति है, पर भारतवर्ष के राजनैतिक त्रान्दोलन से उसकी पूरी सहानुभूति नहीं; इस संस्था के सभी ट्रस्टी आपको उस दृष्टि से नहीं देखते, जिस दृष्टि से लेखर देखती है, इत्यादि, इत्यादि। पर इनका महात्माजी पर कुछ भी असर न पड़ा। आज मेरे पछने पर वह कहने लगे:

"त्राज फिर मेरी लेस्टर से इस सम्बन्ध में वार्ते हुई हैं। मैंने उससे कहा कि मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी संस्था की किसी प्रकार की चित हो या तुम लोगों को किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो मुक्ते स्पष्ट बता देना। तुम्हारे और मेरे वीच संकोच का पर्दा नहीं रहना चाहिए। पर लेस्टर ने फिर मुक्ते विश्वास दिलाया कि आपके यहाँ रहने से न तो हमलोगों को कष्ट है, न हमारी संस्था के काम में वाधा पड़ रही है, विलक्ष आपके रहने से इसका खासा उपकार हुआ है। कुछ ऐसे लोग, जो इससे विमुख या हमारे विरोधी हो रहे थे, अब हमारे यहाँ आने लगे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। लेस्टर की बात का मुमे विश्वास है और मैं यहाँ से अन्यत्र जाने का विचार नहीं करता।"

यह ग़रीबों का मुहल्ला है और इसमें सन्देह नहीं कि इस श्रेगी के लोगों के हृदय में गांधीजी के प्रति प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा है। भाव के भूखे महात्माजी इनसे श्रलग होने का श्रभी कोई कारण नहीं देखते।

मीरावेन और लेस्टर एक दूसरी से कुछ खिची-सी रहती हैं। इसकी चर्चा चलने पर महात्माजी ने कहा कि "मै तो मीरावेन को ही दोष दूँगा। उनके मन में यह आता है कि जिस हदतक मैने त्याग किया है, उसीतक दूसरे भी क्यों न करें १ पर मनुष्य को अपने त्याग या तप का कुछ भी अभिमान नहीं करना चाहिए। मुमसे जहाँ तक वन पड़ता है, मैं करता हूँ— दूसरे अगर उस हदतक नहीं वढ़ सकते, तो मैं इसका वुरा क्यों मानूँ १ त्याग की राह पर क़द्म रखनेवाले को आरम्भ में अभिमानन्सा हुआ करता है, मुक्ते भी किसी समय हुत्र्या था, पर मै तो शीव ही सँभल गया।"

महात्माजी के कानों तक लोगों की यह टिप्पणी भी पहुँच चुकी है कि लेस्टर अपनी संस्था का विज्ञा-पन करने के लिए ही उन्हें अपना अतिथि रखना चाहती है। इस विषय में महात्माजी ने कहा:—

"अगर वह ऐसा चाहती है और उसकी संस्था का कुछ विज्ञापन होता है तो क्या हर्ज है १ आखिर उसका और उसकी संस्था का व्रत तो दीन-दुखियों की सेवा करना ही है।"

दूसरा प्रश्न शार्टहें ह टाइपिस्ट के विषय में था— उसे कब से आना होगा ? उत्तर मिला कि "अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिखने-लिखाने का समय ही कहाँ मिलता है ? लेख के रूप में जो कुछ सामने आता है उसको 'पास' कर देता हूँ। महादेव की भाषा तो मेरे 'अनुकूल' हो गयी है। उसकी लिखा-वट भी अच्छी होती है। पर प्यारेलाल में यह वात नहीं है। उसके अचर बहुत खराब होते हैं और उसकी भाषा भी पूरी सन्तोपजनक नहीं होती। विद्वान् तो अच्छा है, पर उसकी भाषा या रचना वरावर एक-सी नहीं होती। जब उसका ध्यान अपने विषय पर केन्द्रीभूत रहता है, तब तो अच्छा लिख लेता है, नहीं तो बुटियाँ रह जाती हैं।"

सुना था कि कान्केंस आने-जाने के लिए मोटर की नयी व्यवस्था त्रावश्यक है, पर पूछने पर मालूम हुआ कि यह खबर भी रालत है। एक हिन्दुस्तानी डाक्टर ने महात्माजी को पहुँचाने का काम श्रपने जिन्मे ले रखा है। कल ग़लती से उनकी मोटर एक द्रवाजे पर खड़ी रही श्रीर महात्माजी दूसरे द्रवाजे से बाहर निकले। लाचार टैक्सी से श्राना पड़ा। जब महात्माजी को पीछे मालूम हुआ कि डाक्टर साहब की गाड़ी मौजूद थी, तब उन्हें इसका खेद हुआ। कहते थे कि मेरा मौन का दिन था, इसलिए पूरी तह-क्रीकात न करा सका—महादेव से पता न लग सका कि गाड़ी किघर खड़ी है। व्यर्थ एक कौड़ी भी खर्च न हो, इसका महात्माजी को पूरा ध्यान रहता है। फिर भी उन्होंने कुछ पैसे बचा ही लिये। मालवीयजी के लिए भी टैक्सी करनी थी, सो उन्हें अपनी टैक्सी में ही श्रार्य-भवन छोड़ते श्राये। पर श्रागे के लिए उन्होंने कहा कि भाड़े की गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है।

मैने कहा—तो तीनों वातों के सम्बन्ध में मुक्ते जो सूचना मिली थी वह ग़लत निकली। महात्माजी—बिल्कुल ग़लत।

पैतालीस

मै—तीनों-की-तीनों अखबारी खबरें साबित हुईं १ महात्माजी खिलखिलाकर हँस पड़े।

श्राज की कान्फ्रेंस में महात्माजी का जो भाषण हुत्रा है, उसकी चर्चा छिड़ी। सभी मुक्तकएठ से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह अमर होगा। कान्फ्रींस में जाने से पहले महात्माजी भारत-सचिव से मिले थे। उसका रुख उन्होंने श्रच्छा पाया। महात्माजी ने उसे स्पष्ट-से-स्पष्ट शब्दों में यह बताया कि वह ब्रिटिश शारान-पद्धति के परम अनुरक्त भक्त से उसके कट्टर शत्रु कैसे बन गये। जन्होंने कहा कि "एक समय था जब मैं तुम्हारे शासन को अपने देश के लिए हितकर सममता था और उसकी भलाई मनाता था। मेरा दावा है कि संसार में शायद ही कोई दूसरा मनुष्य होगा, जिसने मेरी ही तरह पवित्र श्रीर निःखार्थ भाव से तुम्हारा साथ दिया होगा-तुम्हारा भला चाहा होगा। फिर क्या कारण कि मैं आज दोस्त से दुश्मन वन गया हूँ और तुम्हारी जड़ सींचने के वजाय उसे खोदने में दिन-रात लगा हुआ हूँ १ होर ने कहा—"महात्माजी, मैं तो संस्कार से ही दूसरे मत का श्रानुयायी हूं। मेरी

शिचा-दीचा इस प्रकार की हुई है कि मेरी जाति ने भारतवर्ष में जो इह किया है, उसका मुभे गर्व है।" महात्माजी ने उत्तर दिया—"तुम्हें गर्व होगा, पर होना नहीं चाहिए। भारतवर्ष की इस समय जो दशा है और दिन-दिन होती जा रही है, वह तुम्हारे लिए श्रभिमान की नहीं, लज्जा की वात है। बरसों से मेरा श्रपने देश की जनता से घर्नष्ट सम्बन्ध चला श्रा रहा है। गॉवों में घूमना-फिरना, त्रामीए लोगों के साथ उठना-चैठना, उनके सुख-दुख में शामिल होना, उनकी कठिनाइयों की जॉच-पड़ताल कर उनकी पूरी जानकारी हा सिल करना—इन वातों में तुम्हारा एक भी कर्मचारी मेरी वरावरी नहीं कर सकता। मैने श्रपनी श्रॉखों देखा है कि मेरे इन देशवासियों की कल क्या हालत थी श्रीर श्राज क्या हालत है, श्रीर वहुत कुछ कटु श्रनुभव प्राप्त करके मैं तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि तुम्हारे हाथों हमारी भलाई नहीं हो सकती।" होर ने कहा कि अभी तो हमारे समभीते के प्रयास का आरम्भ ही हो रहा है, अन्त होने से पहले श्रापसे वहुत दुछ वार्ते करनी हैं। महात्माजी को इसके बाद ही कान्क्रेंस में जाना श्रीर श्रपना वक्तव्य सुनाना था। होर ने कहा कि मैं चाहता

संतालीस

तो नहीं था कि त्राज आपको कुछ भी कष्ट दूँ, पर साथ ही श्रापसे यथा-सम्भव शीघ मिल लेना भी श्रावश्यक था। महात्माजी के ठहरने के स्थान के विषय में पूछ-ताछ की। उन्होंने कहा कि मैं अपने ग़रीब भाइयों के वीच बड़े सुख से हूं। होर बोला कि इंग्लैंग्ड का वास्त-विक जीवन भी रारीव लोगों का ही जीवन है। उसकी बातचीत के ढंग से महात्माजी को सन्तोप हुआ। कहते थे कि "उसने न तो हाकिम-हुकाम की तरह रूखे-सूखे शब्दों में बातें कीं, न कूटनीति की भाषा का ही उपयोग किया।" मैंने उससे कहा कि मुक्तसे यह त्राशा मत करो कि मेरी जवान कभी भी मेरे मन की वात छिपाने की कोशिश करेगी। हॉ, मैं यह सार्टि-फिकट जरूर चाहता हूँ कि सममीते के लिए मैने कुछ भी उठा न रक्खा। उसने कहा कि मै भी आपसे पेसा ही सार्टिफिकट पाने का इच्छुक रहूँगा।"

मै- "तो यह मान लूँ कि उससे आपकी जो वातचीत हुई वह आशाप्रद थी १"

सिर हिलाते हुए महात्माओं ने कहा कि "नहीं! इतना ही कहूँगा कि मैंने यह आशा नहीं की थी कि वह मुम्मसे इस हद तक दिल खोलकर वार्ते करेगा।"

लार्ड सैकी से होर की तुलना होने लगी।

महात्माजी ने कहा कि उसपर भी सेरी वार्तों का श्रच्छा प्रभाव पड़ा है; पर इसमें सन्देह नहीं कि वह होर से कहीं अधिक चतुर और गम्भीर है, इसलिए उसके शब्दों से ही उसके हृद्य की थाह मिलनी मुश्किल है। महात्माजी ने उसे एक चपत अच्छी लगायी। वह देशी नरेशों की वात करने लगा, तो महात्माजी ने कहा कि "क्या असलियत तुमसे छिपी है १ क्या तुम नहीं जानते कि कान्फ्रेंस सरकार की हॉ में हाँ मिलानेवालों से भर दी गयी है १ क्या यह भी वताना आवश्यक है कि जिन नरेशों की तुम वात करते हो, वे सव-के-सब सरकार के इशारे पर नाचने-वाले हैं ? मै उन्हें या उनकी वातों को कुछ भी महत्त्व नहीं देता श्रीर जो सबी वात है वह तुन्हें भी मालूम है।" सैकी से इसका कुछ भी जवाब न वन पडा।

महात्माजी के पैर जमते जा रहे हैं। उनकी चमक से दुश्मनों को भी चकाचौंध लग गयी। लार्ड रीडिझ के पास से वह दो-तीन वार गुज़रे, तो वह खड़ा हो गया और उनसे विशेष वातचीत करने की इच्छा प्रकट की।

चर्चिल श्रमी स्वयं नहीं मिला है, पर वेटे को

भेजा था। ऋखवारवाले उसे ताना देने लग गये हैं। 'स्टार' ने लिखा है कि तुम तो वड़े वीर बहादुर हो शेरों का सामना करनेवाले हो-पर जब गांधी तुमसे मिलने को तैयार है, तो दुम दबाकर क्यों भागे जाते हो १ वेटे में बाप की सी ही तेजी है और उसके विचार भी विल्कुल वेसे ही हैं। उसने पूछा कि श्रगर कान्क्रेंस से कोई भी नतीजा न निकला-समसौता न हो सका—तो त्राप क्या करेंगे १ गांधीजी ने एक शब्द में उत्तर दिया कि 'सत्यायह': श्रीर इसकी व्याख्या-सी करते हुए बोले कि पिछली बार हमलोग जो कुछ कष्ट मेल चुके हैं, उससे इस बार कहीं अधिक मेलने को तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने उसे मेन की की प्रसिद्ध पुस्तक 'प्राचीन प्राम संस्थायें' ( एन्शियेंट विलेज कम्यूनिटीज' ) पढ़ने की सलाह दी, जिससे उसे पता चल जाये कि भारत-वासियों में स्वराज की चमता कहाँ तक थी श्रीर श्राज भी है। उसने कहा कि मैं पिता को सब बातें सुनाऊँगा। चर्चिल पर इनका कुछ भी प्रभाव पड़ेगा या गांधीजी से मिलने के फलस्वरूप वह अपनी राह छोड़ देगा, यह आशा तो दुराशामात्र है। फिर गांधीजी का यह प्रयास क्यों १ वात यह है कि वह संसार की सहातु-

भूति अपने साथ कर लेने का मार्ग अच्छी तरह जान गये हैं। उनकी यह विद्या निराली है। महात्माजी ने अपनी ओर से ऐलान कर दिया कि जो मुक्ते गालियाँ देते है और मेरे कट्टर-से-कट्टर दुश्मन है, मै उनसे भी मिलने और वार्त करने को तैयार हूँ। चर्चिल अभी तक चुप है। वास्तव में महात्माजी के नाम से वह असमंजस में पड़ गया है। पर वहाँ मिले या न मिले, नेतिक रण्चेत्र में इससे महात्माजी के पच्च को ही सहायता पहुँचेगी।

लार्ड इर्विन को महात्माजी ने आते ही तार दिया था कि मैं पहुँच गया हूँ, तुम कब और कहाँ मिल सकते हो ? कहते थे कि उसके उत्तर में उसने बड़ा ही सुन्दर पत्र लिखा है। कहा कि मैं जान-बूमकर आर० टी० सी० में शरीक नहीं हुआ, क्योंकि मेरा खयाल है कि मैं बाहर रहकर अधिक सहायता कर सकता हूँ। वह शीघ ही लन्दन आनेवाला है।

शिमले से एमर्सन ने भी महात्माजी के पत्र का बड़ा ही सन्तोषजनक उत्तर दिया है। महात्माजी ने बड़ी फटकार बतायी थी—उसे बहुत कुछ भला-चुरा कहा था। महात्माजी कहते थे कि उसका पत्र पढ़ने के लायक है। उसने एक तार भी दिया था, पर वह

किसी कारणवश महात्माजी को न मिल सका।

मैने कहा कि "आपने श्रपना वक्तव्य सुना दिया। सबको मालूम होगया कि आप क्या चाहते हैं - अब श्रागे क्या होगा १ श्राप उनके उत्तर की प्रतीचा करेंगे या उत्तर मिले बिना भी कमेटी की कार्रवाई में भाग लेगे ?" महात्माजी ने कहा कि "मैं कार्रवाई में भाग लूँगा। जहां मैं देखुंगा कि कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित है, जो कांप्रेस के किसी मूल सिद्धान्त से सम्बन्ध रखता है श्रीर उसके विषय में कांग्रेस का मत स्पष्ट कर देना आवश्यक है, वहाँ मैं अपनी राय जाहिर कर दूँगा। उदाहरण के लिए-वीट देने के अधिकार का प्रश्न है। श्रनावश्यक वार्तो पर बोलने का विचार मेरा नहीं है। सैंकी शायद यह नहीं चाहता था कि मैं कार्रवाई में इस प्रकार भाग लूँ। पर जब वह भाग लेनेवालों की लिख बनाने लगा तव मैने भी श्रपना नाम लिखा दिया। वह मेरा भाग लेना नहीं चाहता था-यह मै इसलिए कहता हूँ कि मैं उसकी वराल में ही वैठता हूं श्रीर उसने मुमसे इस सम्बन्ध में इन्न भी बात नहीं की। नाम लिखा-कर मैंने उससे कह दिया कि तुम चाहे मुक्ते सबके वाद बोलने का मौका दे सकते हो।"

मैंने पूछा कि आप जहाँ छुछ भी न बोर्लेंगे वहाँ 'मौन सम्मति लक्षण' तो न सममा जायेगा ?

महात्माजी ने कहा कि "हर्गिज नहीं। यह तो मैं स्पष्ट कर दूँगा कि प्रत्येक निर्णय को मैं स्वीकार करता हूँ—यह कोई न समभे।"

मैने कहा—मान लीजिए कि उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा समय लगा दिया तो आप तबतक उनके उत्तर की राह देखते रहेंगे ?

महात्माजी — "उनका उत्तर क्या होगा, यह तो मुफ्ते कुछ ही दिनों में मालूम हो जायेगा। पर अगर उन्होंने हमें छोटी वातों में उलकाकर समय विताना चाहा, तो मै ऐसा कब होने दूँगा १ मैं भी तो लगाम कसना शुरू कर दूँगा।"

श्राज के भाषण के सम्बन्ध में मैंने पृछा कि उसके लिए श्रापने कोई तैयारी की थी क्या १ बोले—"कुछ भी नहीं। चाहता जरूर था कि ऐसे मौके पर बोलने के लिए कुछ तैयारी कर लूँ, कुछ बातें सोच लूँ। पर इसके लिए समय न मिल सका। कल रात कुछ ऐसी ही वाघा पड़ गयी कि इस श्रोर ध्यान न दे सका। श्राज सुबह दो सज्जन मिलने श्रागये। सोचा कि होर से मिलने इंडिया श्राफिस जाना है, रास्ते

में कुछ सोच लूँगा। पर गाड़ी में एएड्रूज़ का साथ हो गया और रास्ते भर बातें होती रहीं। इंडिया आफिस में नियत समय से २० मिनिट पहले पहुँचा (कल महात्माजी को कान्फ्रेंस पहुँचने में कुछ देर हो गयी—भीड़ ज्यादा होने के कारण गाड़ियों को रुक जाना पड़ता है, इसलिए आज समय बचाकर चले थे) पर वहां भी कुछ सोचने का समय न मिला, क्योंकि होर के दो सेक्रेटरी आगये और उनसे बातें होती रहीं। बस इतना ही सोच सका कि कांग्रेस के प्रति-निधि की हैसियत से मुक्ते बोलना है, इसलिए उसके विषय में कुछ कहना चाहिए। जो कुछ तैयारी कर सका वह इतनी ही।"

मैंने कहा कि विना कुछ भी तैयारी के ऐसा अद्भुत भाषण हो, इसे तो दैवी अनुप्रेरणा ही सम-मना चाहिए।

महात्माजी बोले—"विल्कुल ठीक है। लार्ड इर्विन से सममीता हो जाने पर मैंने पत्र-प्रतिनिधियों को जो वक्तव्य दिया था, यहाँ आने के दिन मेरा जो भाषण हुआ, अमेरिका के लिए अभी उस दिन जो सन्देश देना पड़ा—इनमें किसीके भी लिए पहले से न तो कुछ तैयारी कर सका था, न कुछ सोच ही सका था। ऐन मौक़े पर हृद्य में जो श्राकाशवाणी हुई, उसे दोहरा दिया। यह सब ईश्वर की श्रनुकम्पा का फल है।"

श्रागे क्या होगा ईश्वर जाने, पर श्रासार वुरे नहीं हैं। प्रधान-मन्त्री की श्रोर से कोई वात श्रभी तक आशाप्रद नहीं हुई है, पर जैसा कि गांधीजी ने कहा-उसका प्रभाव नहीं के बरावर रह गया है। श्रलवारों में श्रभीतक "मैंचेस्टर गार्जियन" जैसी सचाई श्रीर सहानुभूति किसी दूसरे ने नहीं दिखायी, यद्यपि उसने भी भूलकर लिख दिया है कि महात्माजी ने लँगोटी त्यागकर पाजामा पहन लिया ! महात्माजी यह सुनकर हँसने लगे। "डेली मेल" महात्माजी को सनकी (फेनेटिकल) लिखता जाता है, पर उसने भी तार द्वारा ३००० शब्दों का एक लेख इस आशय का माँगा है कि आप क्या चाहते हैं ? साथ ही वचन दिया है कि लेख ज्यों-का-त्यों छपेगा-एक शब्द का भी हेर-फेर न होगा। महात्माजी ने **उत्तर दिया है** कि अभी तो वहुत-सा काम है, पर समय मिलते ही मैं लेख भेज दूँगा।

१७ सितंबर, '३१ छन्दन

कल रात महात्माजी से फिर मिला था। मुमसे कहा, मैचेस्टर साथ चलों। मैंने पूछा, बम्बई से तार आया है कि फेडरेशन के प्रतिनिधित्व का क्या होगा ? उसपर महात्माजी ने कहा, मै प्रधान मंत्री से कहनेवाला हूँ, किन्तु मेरे पाँव और जम जायँ, तब कहना ठीक होगा। यदि यहाँसे भागना ही पढ़े तो क्या लाभ है ?

महात्माजी की शरीर-रज्ञा के लिए काफ़ी खुफिया तेनात हैं। कल रात को खुफियावालों ने आकर कहा कि "आपको वो कोई पर्वाह नहीं; किन्तु इंग्लैंग्ड में रहते यदि आपका बाल भी बॉका हो जाये तो हमारा मुहँ काला हो जायेगा। इसलिए क्रपया आप जहाँ जावें हमें सूचना दे हैं, जिससे हमें आपका पीछा करने में सुभीता हो।" गांधीजी कहते थे कि भारत-सचिव ने भी ऐसा ही कहा था। फलतः महात्मा-

जी जहाँ जाते हैं, श्रपने दौरे की सूचना खुफिया को दे देते हैं।

एक प्रामोफ़ोन कम्पनीवाला अपने रेकार्ड में महात्माजी का प्रवचन चाहता था। खूव वहस हुई। सारा मसला नीति की कसौटी पर कसा गया। श्रन्त में मॉग श्रास्त्रीकार की गयी। कुछ दिन पीछे, वहस-मुवाहसे के वाद यह माँग स्वीकार की गयी।

क्लार्क कहता था, "मैचेस्टर को रोटी फेंक हो और भारत में रहनेवाले अंश्रेज ज्यापारियों की दिल-जमई कर दो, तो तुम्हारा काम शीघ्र वन जाये।" किन्तु इनकी दिलजमई की जाये तो कैसे १ इन्हें चाहिए मिश्री और हमलोग वातों से ही इन्हें मिठास का अनुभव कराना चाहते हैं।

२४ सितंबर, '३१ लन्दन

कल रात को हाउस श्रॉव कामन्स में महात्माजी का भाषण् था। श्रोताश्रों में सभी लोग मौजूद थे। चपस्थिति २०० के क़रीब थी, जिसमें प्रायः १५० पार्लमेण्ट के मेम्बर रहे होंगे। कई बारादरियों से गुजरकर हमलोग सभा के स्थान पर पहुँचे। महात्माजी ने अपने भाषण में कहा कि "हम लोग क्या चाहते हैं और क्यों चाहते है, यह मैं एक नहीं अनेक बार वता चुका हूँ। हम 'पूर्ण स्वराज' से ही संतुष्ट हो सकते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी श्रलग पकायेंगे। हम भागीदार होकर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, गुलाम होकर नहीं। हमारी मर्जी की बात होनी चाहिए-जवतक श्रपनी भलाई देखते हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे; दूसरी वात होते ही सम्बन्ध-विच्छेद कर लेंगे। पिछली कान्क्रेंस में संरक्त्यों पर जोर दिया गया था। पर

अट्टावन

जो व्यवस्था वहाँ तजवीज की गयी थी, वह न तो 'श्रीपनिवेशिक स्वराज्य' ( डोमानियन स्टेटस ) था न किसी प्रकार की स्वतन्त्रता। फ्रीज श्रीर पर-राष्ट्र-नीति दोनों हो तुम श्रपने हाथ में रखना चाहते हो। श्रार्थिक नीति के सम्बन्ध में भी तुम संरच्चण चाहते हो। फिर जो कुछ देते हो उसका मूल्य ही क्या ? तुम कहते हो कि सेना भारत की रचा के लिए रहेगी। वास्तव में उसका काम होगा भारत को पराधीन रखना, उसके हाथ-पाँव हिलने-जुलने न देना! हम श्रंपेजों को हिंगिज निकालना नहीं चाहते। पर हम यह जरूर चाहते हैं कि वे हमारे नौकर होकर रहें, मालिक होकर नहीं।"

इंग्लैयड ने आखिर गोल्ड स्टैयडर्ड छोड़ दिया।
भारतवर्ष सोने से तो हट गया, पर स्टलिंक्न से वह
अभी तक वँथा हुआ है। शुष्टर ने शिमले में कुछ
कहा और होर ने फेडरल कमेटी में कुछ। जान-वूभकर यहाँवालों ने पीछे वेईमानी की है। महात्माजी
ने इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया, वह मुभे वहुत
पसन्द न पड़ा। मेरे कहने से उसमें उन्होंने थोड़ा
परिवर्तन भी किया। रात को इस विषय में उनसे
फिर वार्ते हुई। मैंने कहा कि आप ऐसे मामलों में

बिना पूछे ही वक्तव्य दे देते हैं, यह कैसी बात है ? बड़ी बहस हुई। महात्माजी की दलील थी कि मेरे शब्दों वह अर्थ ही नहीं हो सकता, जो तुम करते हो। बोले कि "वकालत में जितनी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, उन्हें मैंने प्रहण कर लिया है। मैंने एक भी ऐसी बात नहीं रक्खी थी जिसके लिए कोई मुमे पकड़ सके।" खेर, अन्त में यह ठहरा कि भविष्य में विना सलाह लिये ऐसे विषय पर कुछ भी न कहेंगे।

सेक्रेटरी श्रॉव रटेट की श्रोर से एक पत्र श्राया था। उसका जवाब भेज दिया है।

मेरे विरुद्ध काफ़ी प्रचार किया गया है। इसका फल यह हुआ कि मेरा अविश्वास किया जाता है। हाँ, जबसे कान्फ्रेंस का मेंबर बना हूं तबसे लोगों से मिलना-जुलना ज्यादा होता है।

श्रटल से मिला था। योहीं श्रचानक मुलाकात हो गयी। इस सप्ताह लोथियन श्रीर वेन से मिला। श्रच्छी वार्ते हुई। पर बातों से तो श्रव काम श्रागे नहीं बढ़ता।

पिंडतजी की तन्दुरुखी श्रच्छी है।

उस दिन श्री विद्वलमाई पटेल महात्माजी के पास पहुँचे श्रीर कहने लगे कि फेडरल कमेटी में श्रापका जो भापण हुत्रा, उसे पढ़कर तो मैं बेहोश-सा होगया। यह श्रापने क्या कह हाला ? महात्माजी वोले कि "मैंने तो एक ही चार्ली चैप िलन का नाम सुना था, मुक्ते क्या खबर थी कि श्रपने यहाँ भी एक चार्ली चैप िलन है ! खेर, तुम लोगों को मेरा आषण पसन्द नहीं है, तो तुम श्रपना मुख्तारनामा वापस ले सकते हो।"

महात्माजी की वार्ते निराली हैं। उस दिन कहते थे कि मुक्ते वचों के साथ खेलना जितना अच्छा लगता है, उतना आर० टी० सी० में शरीक होना नहीं लगता। गरीबों की मंडली ही महात्माजी की आर० टी० सी० है।

३० सितंबर, '३१ छन्दन

महात्माजी मैंचेस्टर से लीट श्राये। वहाँ उनका श्रन्छा प्रभाव पड़ा।

हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न अभी तक हल नहीं हो सका
है। आशा भी कम है। सोमवार (२० सितंबर ३१)
को कान्केंस की अल्प-संख्यक-कमेटी की मीटिज्ञ
थी। प्रधान मंत्री ने उसमें प्रजा-प्रतिनिधियों को इस
हिसाव से विठाया—सबसे पहले श्रीमती नायह, फिर
गांधीजी, फिर मालवीयजी, फिर मैं।

प्रधान मंत्री का भाषण मुक्ते अच्छा नहीं लगा। उसमें ईमानदारी नहीं थी। खुशामद काफ़ी थी; हमारे दर्शन-शाखों की भरपूर प्रशंसा भी थी, पर इन ऊपरी वातों के सिवाय श्रीर कुछ न था। महात्माजी के सामने, सभा-विसर्जन के वाद, उसने हाथ जोड़े श्रीर कहा कि कभी श्रापके श्राश्रम में श्राकर श्रपने पापीं को धोऊँगा। मालवीयजी ने सर्वप्रथम दो दिन के वासठ

लिए सभा स्थगित करने को कहा। मोहलत मिली भी, पर किसीसे कुछ वन न पड़ा। गांधीजी श्रीर श्रागाखाँ में वार्ते जरूर चलती हैं, परन्तु उसका मोहलत से कोई सम्वन्ध नहीं। कुछ 'श्रितिधियों' का रुख लिजत करनेवाला था। इनमें कोई कनफटे जोगी की तरह गाली देकर मांगता है, कोई घरू ब्राह्मण की तरह मांगता हैं, पर हैं दोनों भिखमंगे। यद्यपि यह स्पष्ट है कि ये ब्रिटिश सरकार के ही श्रादमी हैं श्रीर श्रपने मालिकों के मन की ही वात कहने-करनेवाले हैं, तो भी श्रापस में कुँजड़ों की-सी लड़ाई शर्मानेवाली है।

हिन्दू-मुस्लिम-समस्या के सम्बन्ध में गांधीजी की आगाखाँ से तीन-चार घएटे वातचीत हुई। उनकी तो वह पुरानी कहानी है कि अन्सारी को बुलाओ। काग्रज पर दस्तखत भी करके दे आये हैं और कह दिया है कि जो कुछ अन्सारी कहेगा, मान लूँगा और देश से मनाने की पूरी कोशिश कहँगा। अब सबकी गर्दन अन्सारी के हाथ में है, पर महात्माजी कहते हैं कि इसमें चिन्ता की कोई वात नहीं है। गांधीजी पर मुसलमान काफी विगड़े हैं कि अन्सारी को इतना वजन क्यों १ और अन्सारी को बुलानेवाले भी नहीं हैं, लेकिन जान पड़ता है कि दूटने की नीयत न आवेगी। अगर दूट भी जाये, तो हमारा छुरा नहीं है। आज फिर गांधीजी मुसलमानों से मिलनेवाले हैं। कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि अंग्रेजों की पंचायत से निपटारा करा लिया जाये। किन्तु पंडितजी और गांधीजी की राय कम है। यह सही भी है। जहाँ ऐसी पंचायत का प्रस्ताव किया, वहाँ हमारी कमजोरी सावित हो जायेगी और हम स्वराज माँगने के लायक नहीं रहेंगे।

मार्ले से मिला था। यह पार्लमेण्ट का मैचर है। कहता था कि कुछ होना-जाना नहीं है, वार्ते वनाके वापस कर देंगे। उसका खयाल है कि नये चुनाव में कंजवंटिव वड़ी तादाद में आ जायेंगे और सब तरह से दमन करेंगे। मेरे पूछने पर उसने कहा कि आवश्यक हुआ तो यहाँ से पेसे और क्रीज दोनों ही मेजे जायेंगे। अथ्यापक हैरल्ड लेस्की (लन्दन-विश्वविद्यालय में राजनीति-विज्ञान का अध्यापक और इस देश का एक प्रसिद्ध विद्वान्) का मत और है। उसने कहा कि यहाँकी सेना अधिक काल तक वहाँ ऐसे काम के लिए नहीं ठहर सकती। लेस्की से अर्थशास्त्र-सम्बन्धी वार्ते काफी हुई। हमारे राजनीतिक मसले पर भी

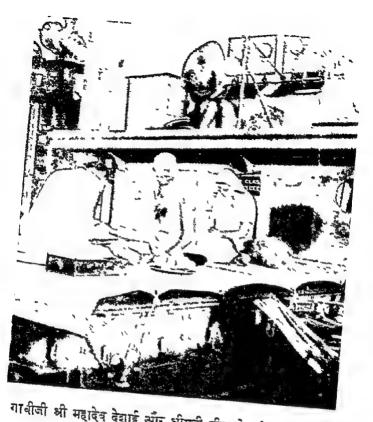

गाबीजी श्री महादेव देशाई और श्रीमती नीरा देन के साथ



लन्दन में गांधीजी अपनी पार्टी के साथ (मित्र मडली के वीच)

वातचीत हुई। उसका भी यही कहना है कि कुछ होनेवाला नहीं है। लेक्की का खयाल है कि यहाँ भयंकर स्थिति पैदा होनेवाली है। कल एक वहुत वड़ा जुलूस निकला था, जिसपर पुलिस की लाठियाँ वरसी थीं। कम्यूनिस्ट पार्टी जोर पकड़ती जा रही है।

कल महात्माजी ने कहा कि पंडितजी को हिन्दू-मुक्तिम-प्रश्न के सम्बन्ध में समसात्रो। मैने निवेदन किया कि आपकी आत्मा जो कहे आप कर लें। पण्डितजी भी मान जायँगे।

कल भारत-मन्त्री से महात्माजी की तीन घएटे तक बात-चीत हुई। महात्माजी ने कहा कि "समय बरबाद न करो; देने के सम्बन्ध में या तो सीधी-सीधी बातें करो या वापस जाने दो। मुफे इससे छुछ भी दुःख न होगा, पर समय की वरबादी से होगा।" होर ने कहा कि आपको व्यर्थ न रोकूँगा। उसका भी विचार है कि कान्फ्रेंस में छुछ तय होना नहीं है। उसने छोटी-सी कमेटी का प्रस्ताव किया तो महात्मा-जी बोले कि "में पहले से ही जानता हूँ कि कान्फ्रेंस द्वारा छुछ तय होनेवाला नहीं है। मैं तो तुम्हारे निमन्त्रण के कारण इसमें शरीक हुआ हूँ। पर कमेटी में भाग लेने से पहले यह तय कर लेना ज़रूरी है कि तुम कहाँतक जाने को तैयार हो। पहले मूल सिद्धान्तों पर हम सहमत हो लें, फिर श्रीर वार्तें कर लेंगे।"

होर—में पहले इर्विन से बार्ते कहँगा। श्रापकी तरह हमारे भी श्रादर्श हैं, पर श्रापकी तरह हम यह नहीं मानते कि हिन्दुस्तान में हमसे इतनी ज्यादा बुराई हुई है। हमसे बहुत कुछ भलाई हुई है। वर्त-मान में हम श्रापको सेना श्रीर श्रर्थ-विभाग का श्रध-कार कैसे दे सकते हैं ?

महात्माजी—भूल से मनुष्य बुरी वात को श्रच्छी मान लेता है। तुम्हारे इस समय जो श्रदर्श हैं, उन्हें विना चोट लगे तुम न भूलोगे!

होर—मैं मानता हूँ कि ऐसा हुआ करता है, पर इस समय तो हमारा यही विश्वास है कि हमारे आदर्श भूठे नहीं हैं।

महात्माजी—करेंसी श्रीर एक्सचेंज के सम्बन्ध में निर्णय करने से पहले तुमने हमारे विशेपजों को क्यों नहीं बुलाया १

होर-मैं मानवा हूँ कि भूल हुई।

भूल-सुधार के नाम पर अव वह यह करनेवाला

है कि मुफ्को यहाँ के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और अपने सलाहकार सर हेनरी ख़ाकोश से मिलावेगा। हम दोनों की बहस होगी और गांधीजी उसे सुनकर यह कहेंगे कि सरकार ने जो कुछ किया, वह अच्छा था या बुरा। इसके लिए अगला मङ्गलवार निश्चत हुआ है। होर अपने दो एक मित्रों को भी बुलानेवाला है। संभवतः ये मित्र सर मानिकजी दादाभाई जैसे लोग होंगे। वास्तव में हम दोनों के बीच यह एक दंगल-सा होगा। पर मुफे तिनक भी आशंका नहीं है कि वह मुफे किसी भी अंश में कमजोर साबित कर सकेगा।

कल वेन्थल से महात्माजी की बहुत-सी बातें हुई। उसने मेरा जिक्र किया और मुमे गरम मिजाज का बताया। उसका कहना था कि विड़ला का आपपर असर पड़ जाता है। महात्माजी ने कहा कि मुम्पर किसीका भी जल्दी असर नहीं पड़ता। वेन्थल ने मुमे मंगलवार को निमन्त्रित किया है। देखें क्या बातें होती हैं।

श्राज प्रधान-सन्त्री से महात्माजी मिले। बड़ी दिलचस्प बार्ते हुईं। होर के सम्बन्ध में महात्माजी की जितनी श्रच्छी धारणा हुई उतनी प्रधान-सन्त्री के सम्बन्ध में नहीं। उसने कहा कि "तुम बार-बार पूछते हो कि क्या दोगे १ पर यह बताओ कि तुममें क्या-क्या लेने की ताक़त है १'

महात्माजी—"तो तुम मुक्ते ललकारते हो ! मैं यहाँ त्राता ही क्यों ? मैं वहीं बैठा-बैठा सब दुछ ले लेता। श्राज तुम मुक्ते वापस जाने दो, मैं जो चाहूँगा, ले लूँगा। कान्क्रेंस को तुमने अपने पिट्तुओं से भर दिया। अगर तुम मुमे अपना प्रतिनिधि बनाकर हिन्दु-स्तान भेजो, तो मैं तुम्हें सौ ऐसे आदमी और ला दूँ जो किसी प्रकार का सममौता न होने दें। तुम्हारी कांफ्रोस में जो अछूतों का प्रतिनिधि है उसे किसने श्रपना प्रतिनिधि चुना १ मेरा तो दावा है कि श्रह्तों का सच्चा प्रतिनिधि मैं हूँ। ऐसे-ऐसे ब्राद्मियों को जमाकर उनके बल पर तुम मुक्ते ताना देते हो कि तुममे क्या लेने की ताकत है! अगर तुम्हारा दिल पाक-साफ़ है, तो तुम हमें इस शर्त पर स्वराज्य दे दो कि हम आपस के मागड़े निपटा लेंगे, फिर देखों कि हम प्रश्न को हल कर लेते हैं या नहीं।"

वड़ी श्रच्छी फटकार थी। प्रधान-सन्त्री बरालें माँकने लगा। कहा कि हम दोनों की श्रपनी-श्रपनी फठिनाइयाँ हैं। महात्माजी ने उत्तर दिया—"मेरी नहीं तुम्हारी कठिनाइयाँ हैं।"

उसका श्रच्छा श्रसर न पड़ने पर भी महात्माजी प्रफुल्लित थे। रंग-ढंग से उत्साह काफ़ी जान पड़ा— मेरा खयाल है कि महात्माजी से लड़ाई मोल लेने की मूर्खता यहाँवाले न करेगे। इनकी नीयत तो वेहद खराब है, पर यहाँकी स्थिति ऐसी छुरी होती जा रही है कि कान्फ्रेंस टूटने न देंगे। लैस्की ने कहा था कि बुध को सैकी मिलकर वार्तें करेगा। उसकी जगह प्रधान-मन्त्री खुद मिला। कल पण्डितजी से उसकी बातें होनेवाली हैं। पर एक बार मामला रंग पर श्राये बिना छुळ होनेवाला नहीं है। महात्माजी सन्भवतः शीघ ही वेसी परिस्थित उत्पन्न कर देंगे।

एक्सचेंज का श्राध्याय श्रभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रायः प्रत्येक देश सोने से विदा लेता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा श्रसर यह हुआ कि देने-लेने की जो बँधी रकमें थीं वे श्राप ही श्राप घट गयीं। कर्ज-दारों का कर्ज, पूँजीवालों की पूँजी कम हो गयी। स्थित खराव है, इसलिए श्रभी वाजार सुधरने की श्राशा नहीं है।

खुफियावाले वरावर महात्माजी के साथ उनकी

हिफाजत के लिए चलते हैं। उनकी गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी चलती है। जहाँ भीड़ नजर आई यहाँ इस गाड़ी की घंटी बजी और पुलिस के सिपा-हियों ने रास्ता साफ कर दिया।

## : १= :

१ अक्तूबर, '३१

लन्दन

आज अल्पसंख्यक-दल-कमेटी की फिर बैठक थी। महात्माजी ने कल मुसलमानों से कह दिया कि 'मैं साफ्त-साफ़ बता दूँगा कि मौजूदा हालत में समफीता मेरे बस की बात नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो मैं कान्फ्रेंस से हट जाता हूँ।" इसपर उन लोगों ने आग्रह किया कि आप समफीते के लिए एक छोटी कमेटी बना दें और उसमें एक बार फिर प्रयत्न कर देखें कि कुछ तय होता है या नहीं। इसलिए फिर एक सप्ताह के लिए कमेटी का कार्य स्थगित किया गया। समफीते की कमेटी बन गयी है। मुक्ते भी उसका मेन्बर रक्खा है।

इन कमेटियों में कुछ होना नहीं है। मैंने महात्मा जी से कहा भी कि ऐसी वीसों कमेटियाँ पहले बैठ पुकीं, श्रापने फिर यह वला क्यों मोल ली १ श्रन्सारी के विना श्राप तो कुछ कमोवेश करनेवाले नहीं छोर श्रन्य लोगों से तो श्रनन्तकाल तक भी सममीता नहीं होने का है। महात्माजी कहते हैं, "यह कमेटी तो मुमे नीचा दिखाने के लिए वनाई गई है श्रीर यह जानते हुए भी मैंने ही इसका संचालन करना स्वीकार किया है, किन्तु इसमें भी मेरी कोई हानि नहीं है। श्रंत में मै तो श्रपना निर्णय दे दूँगा, चाहे कोई माने या न माने।" मुमे उनकी यह बात नापसंद है। किन्तु गांधीजी सब कुछ समम कर ही करते हैं, इसलिए देखें क्या होता है।

अवतक का निचोड़ तो यह है कि न तो हम तिल घटे न चावल बढ़े। जहाँ-के-तहाँ ध्रुव की तरह बेठे हैं। यह भी स्पष्ट है कि अवतक यहाँ के किसी प्रतिष्ठित नेता ने जीभ नहीं जमायी है, तो भी मेरा ऐसा खयाल है कि अव तक की सारी वार्ते 'विलेया दंडवत' हैं। या तो यों कहना चाहिए कि दोनों दल सलामी उतार रहे हैं। असल मुठभेड़ अगले सप्ताह में हो जायेगी। उसके बाद या तो उस पार या इस पार। मुक्ते तो अवतक यही विश्वास है कि कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि महात्माजी को छोड़कर सव यहाँ तेज-होन-से हो रहे हैं। कुछ वो लन्दन के सामने हक्के-बक्के हो गये, छुछ महात्माजी

वहत्तर

के सामने दब गये, पर तो भी किसीमें जिसको हम 'माड़ा-फाड़ा' कहते हैं, वह करने की शक्ति नहीं है। विचार करते-करते लोग बुड्ढे हो गये, किन्तु 'श्रव भी वह विचार, १०० वर्ष वाद देखों तो वही विचार' यह हाल है।

प्रधान-मंत्री ने आज महात्माजी से कहा कि कल मैंने जो छुछ कहा, उसका आपने छुछ भी द्युरा तो नहीं माना! मैंने महात्माजी से कहा कि होर का आप-पर अच्छा प्रभाव पड़ा और प्रधान-मंत्री का द्युरा, पर अन्त में प्रधान-मंत्री ही आपका साथ देगा। इसपर श्रीनिवास शास्त्री ने कहा कि "दोनों में कोई साथ न देगा। प्रधान-मंत्री से छुछ भी आशा करना व्यर्थ है। वह पक्का साम्राज्यवादी है और मौक्का पड़ने पर अपने सिद्धान्तों को ताक पर रख देता है।"

४ अक्तूबर, 'इ१

लन्दन

ष्ट्राज वेन्थल से दिन में भोजन के समय देर तक बातें हुई। उसकी पत्नी भी मीजूद थी। पर हम लोगों की बातचीत श्रलग हुई।

मैंने आरम्भ में ही कहा कि मुमे तुम लोग गरम मिजाज का बताते फिरते हो और मेरा विश्वास भी कम करते हो। ऐसी अवस्था में मुमे हर है कि हम दोनों की स्पष्ट पातें न हो सकें। अगर ऐसा हुआ तो इससे कुछ भी लाभ न होगा।

वेन्थल ने कहा कि विश्वास रक्खो, मैं साफ़-साफ़ वार्ते करूँगा। फिर हम दोनों की जो बातचीत हुई उसका सारांश इस प्रकार है:

मैं—हमलोगों का खयाल है कि कान्फ्रेंस के कारण समय की बरवादी हो रही है। सरकार ने इसे अपने खुशामदी टट्टुओं से प्रायः भर दिया है और इसके द्वारा छुछ भी काम बनना असंभव है। अगर बोहतर

सचयुच समभौता करना चाहते हो तो पहले मूल बातें निश्चित हो जानी चाहिएँ—यह माल्म हो जाना चाहिए कि तुम कहाँतक आगे बढ़ने को तियार हो। मूल निश्चित हो जाने पर शाखा और पल्लव से सम्बन्ध रखनेवाली बातें एक विचार-समिति के हवाले कर दी जायँगी।

वेन्थल—एक दल यहाँ अवश्य इस वात के पच् में था कि समय नष्ट करके सबको यों ही वापस कर दिया जाये। पर दूसरे दल का—और यह दल प्रभावशाली है—विचार हुआ कि नहीं, सममौता अवश्य हो जाना चाहिए। में जो कुछ कहता हूँ उसकी प्रामाणिकता का तुम पूरा विश्वास कर सकते हो। ऐसे काम में अवीर होना ठीक नहीं। सालभर भीइस काम के लिए थोड़ा ही समभना चाहिए। मैं नाम नहीं वता सकता, पर मैं जिस दल की वात करता हूँ, उसकी पूरी राय है कि कुछ तय अवश्य हो जाना चाहिए।

मैं—साल भी लगे तो परवा नहीं, बशर्ते कि हो—सममीते की पूरी खवाहिश हो।

वेन्यल —में यह मानता हूँ, पर जहाँ तुम्हारी श्रोर से ज्ञानून द्वारा हमें बहिष्कृत करने की वातें होती हैं, वहाँ समभौता केसे हो १ मैं—इस सम्बन्ध में तो गांधीजी श्राश्वासन दे ही चुके हैं, मैंने भी जातिगत बहिष्कार के विरुद्ध मत प्रकट किया है।

वेन्थल-पर बेङ्किङ्क कमेटी की जो रिपोर्ट निकली है, उसे देखो। उसमें तो भारतवासियों की छोर से जो प्रस्ताव किये गये हैं, उनका उद्देश्य यही है कि छंत्रेजों को इस चेत्र से निकाल वाहर किया जाये।

मैं—असल में परिस्थित और वातावरण को देखना चाहिए मीजूदा हालत में हमें यह जरूर कहना पड़ता है, पर हमें पूरा अधिकार मिल जाये तो हमारा रुख वदल जायगा।

वेन्थल—गांधीजी इस पर वात जोर देते हैं कि आजतक जो कुछ हो चुका है, उसकी हम पूरी जॉच करेंगे। मसलन् वह इस वात पर तुले हुए हैं कि जितने पट्टे सरकार-द्वारा दिये जा चुके हैं उन की जॉच हो श्रीर यह देखा जाये कि कहाँ-कहाँ पचपात हुआ है। पर यह केसे पार पड़ेगा १ न जाने कितने हजार पट्टे होंगे। किस-किम की जॉच होगी १

मैं—जॉच उन्हींकी होगी जिनके वारे में लोगों को शिकायत होगी। पर इस विषय में तुम गांधीजी का समाधान करा दो। वास्तव में मेरी उपयोगिता तो तब होगी, जब तुम दोनों की बातें हो लेंगी श्रीर यह निश्चित हो जायगा कि सममोते की सम्भावना है। तुम श्रपनी रक्ता की बात करते हो, पर भारत-वासियों की रक्ता केसे हो १ सिन्धिया कम्पनी मौत की राह देख रही है, उसकी रक्ता का क्या उपाय है १ किसी भी तरह हम इसे बचाने का प्रयत्न करते हैं तो तुम्हारी श्रोर से यह शिकायत होती है कि हम तुम्हें मारते हैं।

बेन्थल—तुम इक्रकेप की सम्पत्ति ले लो घौर घपने उद्योग-धन्ने की रत्ता करो। सरकार खास कानून बनाकर ऐसी सम्पत्ति घपना ले तो हमें कोई घापत्ति न होगी। रत्ता करने के और भी उपाय हैं। इस देश में विदेशी रंग के बहिष्कार के लिए लास ऐक्ट बना हुआ है। उसमें लैसन्स लेने का ऐसा विधान है कि विदेशी रंग के व्यापार के लिए वह मिल ही नहीं सकता। तुम भी कुछ ऐसे ही नियम बनाकर घपने उद्योग-धन्धों की रत्ता कर सकते हो।

मैं—हमें नाम से नहीं, काम से मतलब है। कोई भी श्रच्छा रास्ता बताओ, हम उसे मान लेंगे। यह जरूर है कि हमारे यहाँ एक दल क़ानून-बहिष्कार का पत्तपाती है, पर हम उसे मना लेंगे। वेन्थल—समफौते की पहली सीढ़ी है हमारे ब्यापार-सम्बन्धी अधिकारों का सुरित्तत हो जाना।

में—अंत्रेज ज्यापारियों के प्रतिनिधि तुम हो, कांत्रेस के प्रतिनिधि गांधीजी हैं। तुम दोनों एकत्र होकर बातें करलो। अगर सममौता हो जाये तो तुम उनका पूरा साथ दो। न हो सके, कान्फ्रेंस निष्फल हो जाये, तो हम लोग अपने-अपने घर की राह लें।

वेन्थल-मेरी भी यही राय है।

मैं—अब जितने विषय हैं उन्हें एक-एक करके लो श्रीर प्रत्येक के सम्बन्ध में श्रपनी राय जा हर करो।

वेन्थल—क्रीज के बारे में मेरी कोई वक़त नहीं, इसिलए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। पर, हॉ, हमारी श्रोर से कोई टस-से-मस होने को तैयार नहीं हैं।

मैं—मैं तुम्हें यह कह देना चाहता हूँ कि गांधीजी भी इस विपय में टस-से-मस होने को वैयार नहीं हैं। पर तुम उनकी बात तो सुन लो कि वह क्या चाहते हैं, श्रिधकार का वह क्या अर्थ करते हैं।

वेन्थल—मैं इतना जहर कहूंगा कि कीज के लिए हठ करना ठीक न होगा। श्रात्वर किसी राष्ट्र के के जीवन में दस-बीस वरस कितने दिन होते हैं!

मैं-वेशक, मगर यह तो पक्का हो जाये कि

इतने दिनों बाद हमारा पूरा ऋधिकार हो चलेगा।

बैन्थल—इसकी बातें होंगी। अव मैं कर्ज की बात लेता हूँ। मेरी सलाह है कि भूलकर भी तुम कर्ज चुकाने से इन्कार मत करना।

मैं — हम इन्कार तो करते नहीं। हमारा तो यह कहना है कि न्याय से हम जिसके देनदार साबित न हीं, वह हम न दें।

वेथल—जो हो चुका, हो चुका। जो कर्ज है. उसे क़बूल कर लो। हाँ, यह हो सकता है कि मज़ाड़ा मिटाने के लिए इंग्लैंग्ड तुम्हें एक सालाना रक्तम दे दिया करे।

में—मतलब रूपये से है, चाहे वह किसी भी रूप में मिले। इन दोनों वालों पर हम लोग वहुत कुछ सहमत जान पड़ते हैं। अब आर्थिक संरच्यों की बात लो। हमारी स्वतन्त्रता को नियंत्रित करने के दो उद्देश्य हो सकते हैं—या तो हमारा भला चाहते हो या अपने हित या स्वार्थ को सुरचित रखना चाहते हो। अगर तुम यह साबित कर दो कि तुम जैसा नियंत्रण चाहते हो, वह हमारी भलाई के लिए है तो हम तुम्हारी बात मान लोंगे। पर तुम्हीं विचारकर देखों कि वैसी परिस्थित में हम अपनी क्या उन्नित कर सकगें।

श्रपने रारीय भाइयों को क्या श्राराम पहुँचा सकेंगे ? भारत सरकार का सालाना वजट प्रायः १३० करोड़ रूपये का होता है। रेलचे, फीज, कर्ज श्रीर पेंशन इत्यादि में प्रायाः ११० लग जाते हैं श्रीर इनपर तुम श्रपना श्रिधकार चाहते हो ! फिर हमें जो स्वतन्त्रता मिली, यह कुल २० करोड़ के लिए। श्रगर हमने कोई भी टेक्स घटाना चाहा, तो वाइसराय मट छूद पड़ा श्रीर हमें रोक दिया। ऐसे स्वराज्य से क्या लाभ ? तुम हिसाय करके देख लो कि क्या हमें देते हो श्रीर क्या श्रपने हाथ में रखते हो ?

वेन्थल-कौज का स्तर्च वेशक बहुत ज्यादा है। मैं उसके घटाने के पत्त में हूँ।

में —शायद तुम यह मंजूर करोगे कि इस फीज के खर्च का कुछ हिस्सा इंग्लैएड से मिलना चाहिए। वेन्थल —में मंजूर करता हूँ।

रेलवे-विभाग के सम्बन्ध में उसने कहा कि उसे व्यापार की तरह चलाया जाये; भारत--सरकार को केवल छान्तिम निर्णय करने छाधिकार रहे। रिजर्व वैंक के वारे में पृद्धा कि तुम क्या इसे पसन्द करते हो कि वह राजनैतिक दलवन्दी के प्रभाव में रहे?

मैंने कहा कि "मैं सरकार के लिए पूरी खतन्त्रता

चाहता हूँ। जिस तरह यहाँकी सरकार ने गोल्ड स्टैएडर्ड जब चाहा छोड़ दिया उसी तरह हमारी सरकार को भी यह अधिकार होना चाहिए कि देश के लिए, जो उचित समके, करे।"

वेन्थल-ठीक है, पर बाइसराय की मंजूरी से करे।

मैं— मेरी राय है कि वाइसराय की मंजूरी का यह अर्थ न हो कि वह बात-बात में दखल दिया करे। पर इस विकय में भी गांधीजी ही प्रामाणिक रूप से कुछ कह सकते हैं।

वेन्थल इस मामले में तीन भागीदार हैं: देशी नरेश, सरकार और त्रिटिश भारत। अगर तीनों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो जाये, तो सारा प्रश्न हल हो चले।

में -सरकार के प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ १ वेन्थल-जवतक पूरे अधिकार नहीं मिल जाते तवतक कुछ ऐसी व्यवस्था आवश्यक है।

में—पर कीन कह सकता है कि जो व्यवस्था थोड़े समय के लिए की जायेगी वह स्थायी न हो चलेगी १ दे खेर, इन वातों पर आगे विचार होने का क्या रास्ता है। वेन्थल-कुरसत हो तो मंगलवार को गांधीजी, तुम, में, कार श्रीर कैटो मिलकर पहले व्यापार-संबंधी श्रिवकारों के विषय में कुछ निर्णय कर लें। उसके बाद श्रिवक संरक्तणों के विषय में क्लेकेट, स्ट्राकोश इत्यादि मिलकर वार्तें कर लेंगे।

६ अक्तूबर, '३१ स्टन्दन

श्राज शाम को इंडिया श्राफिस में सर हेनरी स्ट्राकोश के साथ 'दंगल' हुआ। सभापति का आसन पहले तो भारत-सचिव सर सेमुश्रल होर ने प्रहण किया, पर मंत्रिमण्डल की मीटिंग थी, इसलिए सर रेजिनल्ड मैंट को श्रपना पद देकर वह कुछ ही मिनिट बाद चलता बना। श्रीर बहुत-से लोग उपस्थित थे--गांधीजी, सर पुरुषोत्तमदास, मि० जिन्ना, सर मानिकजी, सर फ़ीरोजशाह सेठना, के टी. शाह, प्रो॰ जोशी, रंगास्वामी श्रय्यद्वार, इत्यादि, इत्यादि। गांधीजी कोई ७ वजे कार्य्यवश उठकर चले गये। था बजे से कार्रवाई आरम्भ हुई। सरकार की श्रोर से सर हेनरी स्ट्राकोश ने वक्ता का काम किया और श्रपनी श्रोर से मैने। ब्लेकेट भी मीजूद था, पर कुछ बोला नहीं। स्ट्राकोश ने पहले तो संसार की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराया, फिर भारतवर्ष की बातें करने

तिरासी

लगा। उसकी सबसे बड़ी दलील यही थी कि अगर एक्सचेंज १-६ स्टर्लिंग पर न बॉध दिया गया होता तो न जाने लुढ़कते-लुढ़कते फहाँ जाकर दम लेवा श्रीर न जाने सरकार को कहाँतक नोट छपाकर अपना काम चलाना पड़ता। मैंने जब पूछा कि आखिर ठहराने के लिए तुम्हारे पास साधन क्या हैं, तब उससे कोई उत्तर न बन पड़ा। उसने अधिकांश समय मेरी उन दलीलों का जवाब देने में लगाया जो मैंने आर्थिक सुधार (मॉनीटरी रिफ़ार्म) नाम की पुस्तिका में पेश की हैं। मैंने कहा कि मैं वात-बात पर बहस करने को तैयार हूँ,पर मैं यह कह देना श्रावश्यक समयता हूँ कि उस पुस्तिका में मैंने जो मत प्रकट किया है, वह मेरा श्रपना है, भारतीय व्यापारी-वर्ग का नहीं। यहाँ जो लोग श्राये हैं वे भारत-सरकार की नीति के विषय में कुछ कहने-सुनने आये हैं, इसलिए उस विषय को छोड़कर मेरी पुस्तिका की समालोचना में समय लगाना इसके साथ अन्याय करना है। फिर भी स्ट्राकोश ने अपना विचार न वदला। खैर, अच्छी बहस हुई। मैंने लिखा था कि एक्सचेंज की दर डठाने का वास्त-विक उद्देश्य अंशेज सिविलियन और व्यवसायी को लाभ पहुँचाना था। यह वात इन लोगों को खूब चुभी चीरासी

श्रीर स्टाकोश कहने लगा कि इसे किस तरह प्रमाणित कर सकते हो ? सर पुरुषोत्तमदास ने कहा कि यह क्रिस्सा तो लम्बा-चौड़ा है, श्रौर इसे सुनने-सुनाने के लिए समय चाहिए। खाने-पीने का वक्त हो रहा था, लोगों को अपने-अपने कामों से जाना था, इसलिए चर्ची स्थिगित की गयी। मुमे ऐसा जान पड़ा कि स्ट्राकोश अपने विषय का पूरा पंडित है, पर वेईमान नहीं है, इसलिए संभव है, या तो फिर इसकी चर्चा ही न हो या ब्लेकेट जैसे आदमी को सरकारी पन के समर्थन का काम सौंपा जाये। स्ट्राकोश अच्छी वरह जानता है कि सरकार की श्रोर से पेश करने लायक कोई जोरदार दलील नहीं है। वह करे तो क्या १ बोला कि तुमने वारवार कहा है कि हमारा सोना उड़ा दिया। वास्तव में सरकार ने उड़ाया नहीं, हिन्दुस्तान की जो जिम्मेदारी थी उसे पूरा किया। मैंने पूछा, इंग्लेग्ड की जो जिम्मेदारी थी-यहाँ क्या किया १ उसने कहा-मगर इंग्लेय्ड हिन्दुस्तान जैसा दूसरों का देनदार नहीं है। मैंने उत्तर दिया—मैं इसे मानता हूँ, पर दो बातें हैं। इंग्लेग्ड वेसे देनदार न हो, पर यहाँ एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट ज्यादा है। हमारा देश देनदार है, पर वह इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट ज्यादा करता

है, यह तुम्हें न भूलना चाहिए। साथ ही, यह भी ध्यान में रखने की वात है कि हम अपने उद्योग-धन्धों की उन्नति कर, अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ाकर ही अपना देना चुका सकते हैं। फिर हमारी नीति, कीन-सी होनी चाहिए—उद्योग-धन्धों को बढ़ानेवाली या उनका सत्यानाश करनेवाली १ ग्ट्राकोश फिर निरुत्तर रह गया।

## : 28 :

७ **अक्तूबर, '३१** लन्दन

श्चार० टी॰ सी॰ में श्रवतक क्या हुआ है, ऐसा पूछा जाय तो यही कहना होगा कि कुछ भी नहीं। अल्पसंख्यक जातियों का मगड़ा अभी निबटना बाक़ी है। खराज-विधान के सम्बन्ध में एक चावल भर भी प्रगति अवतक नहीं हो पायी है, तो भी यह कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। गांधीजी की मैत्री फैलती जा रही है, लोगों से वार्त होती रहती हैं और हमारे कार्य को क़ब्र-न-क़ब्र नया स्वरूप रोज मिलता रहता है। अल्पसंख्यक जातियों के सममौते की कहानी अगले पन्नों में मिलेगी। श्राज गांधीजी, सर पुरुषोत्तमदास, वेन्थल, कार और मैं पाँचों बैठे श्रीर मशविरा शुरू कर दिया। संख्या के हिसाव से शक्कन ठीक हुआ, क्योंकि पंच पॉच ही होते .हैं, हम भी पाँच थे। तीन बार्वे हम लोगों ने श्रापस में तय कीं-

- (१)—स्वराज में श्रंशेजों के साथ किसी प्रकार का थेद-भाव न हो।
- (२) जातीय भेद-भाव का खयाल किये विना स्तराज-सरकार भारतीय उद्योग-धंधों को संरक्तए दे। ऐसे संरक्तए में ध्येय श्रमुक दूकान या व्यवसाय को संरक्तित करना ही होगा, न कि काले-गोरे का भेद करना।
- (३)—श्राज की सरकार से किसी न्यवसायी ने नेईमानी से कोई स्वत्व प्राप्त कर लिये होंगे तो उनकी जाँच-पड़ताल का हक स्वराज-सरकार को होगा।

वार्तालाप के अन्त में तय हुआ है कि यह सिल-सिला आगे चलेगा और इन्हीं लोगों द्वारा क्लेक्ट, खूनकोश इत्यादि से आर्थिक विवान के सम्बन्ध में सममीता होगा जिसे, आशा की जाती हैं। यहाँकी सरकार भी न्वीकार कर लेगी।

## : २२ :

८ अक्तूबर, '३१ छन्दन

श्राज सुबह गांधीजी सेंकी श्रीर हर्वर्ट सैमुश्रल से मिले। बातों का सारांश इतना ही है कि श्रभी उन्होंने लम्बी श्राशा नहीं दी है। सैंकी ने कहा कि तुम्हें खाली हाथ न जाने देंगे, किन्तु सैकी मिठवोला भी है। गांधीजी कहने लगे कि होर यदि ऐसी श्राशा दिलाये तो उसकी ज्यादा कीमत की जानी चाहिए। किन्तु उसने ऐसी श्राशा नहीं दिलायी है।

मैंने गांधीजी से श्राज साफ ही पृछा कि श्रापको क्या श्राशा है १ कहने लगे कि खाली हाथ जाना होगा। मैंने कहा, पर सम्भव है कि इतना मिल जाये, जिससे श्रापको लड़ना न पड़े। कहने लगे हॉ, ऐसा सम्भव है श्रीर ज्याका प्रयत्न कर रहा हूं। होर ने कहा है कि हमें तो कई दिनों तक श्रापसे वार्तों का सिलसिला रखना होगा। यह सप्ट है कि श्रव श्रार० टी० सी० का महत्व नहीं है। जो काम होना है वह

भी भीतर-ही-भीतर होगा। इर्विन ने लिखा है कि मुमसे मिले बिना हर्गिज न तोड़ना। इन्होंने भी लिख दिया है, 'तथास्तु'।

यहाँ के कोई फीजी अफ़सर रादर के जमाने में लूटपाट करके हिन्दुस्तान से कुछ जवाहरात ले श्राये थे। ज्यादा क़ीमती नहीं, पर कुछ मूल्यवान तो थे ही। पीढ़ी-दर-पीढ़ी वह चीज उनके वंश में चली श्राती थी। श्रव गाँधीजी यहाँ श्राये तो उनकी ख्याति सुनकर उस वंश के लोगों को लगा कि गांधीजी के देश का हराम का माल रखने से तो हमारा नाश हो सकता है। श्राज उनके कुटुम्ब की स्त्रियाँ श्रायों श्रीर एक हार जो पुखराज का था गांधीजी के चरणों में रखकर कहने लगीं—हमारे पुरखे लूटकर भारत से यह लाये थे, बहुत दिन रखा, श्रव श्रापके तप का बखान सुना तो रखने की हिम्मत नहीं होती। गांधीजी ने हार को खीकार कर लिया। तप का ही यह चमत्कार है, वर्नी भेड़िये के मुँह में गया शास वापस नहीं श्राता।

## : २३ :

९ अक्तूबर, '३१ रून्दन

अल्पसंख्यक-कमेटी की कहानी सारी-की-सारी दु:खद है। एक सप्ताह तक यह नाटक चला श्रीर श्रन्त में जहाँ-के-तहाँ ! वही सीटों का मनड़ा, वही श्रविश्वास ! श्रन्त में छठे दिन किसीने प्रस्ताव किया कि कुछ पंच हों, उन्हें मामला सौंप दिया जाये। गांधीजी ने कहा, मुंजे ! तुम्हारी क्या राय है १ उत्तर मिला, गुसलमानों से पृद्धिए। मुसलमानों से पृद्धा तो कहने लगे कि सलाह करके बतायेगे। रात को १० वजे फिर सभा वेठी। मुसलमानों ने कहा कि हमें मंजूर है, तो डा० मुंजे भी कहा कि मंजूर है - किन्तु सवाल उठा कि पंच कौन हो १ डा० मुंजे बोले—पंच कोई वाहर का आद्मी हो। मुसलमानों ने कहा. नहीं, मेंवरों में से कोई हो। इस सारे नाटक को देखकर मुक्ते तो दुःख होता था। दोनों दलों में परस्पर के अविश्वास के अलावा और भी वात आ गयी है। नतीजा यह हुआ है कि गांधीजी का बोम

बढ़ता जाता है। दिन-रात काम करते हैं, ३ घंटे से ज्यादा सोने को नहीं मिलता। इनके बल पर ही यहाँ थोड़ी पूछ है, जिसपर तुर्री यह कि हर तरह से हमारे ही लोग इन्हें तंग करते रहते हैं। मुसलमान करे तो हम ला-इलाज हैं, किन्तु हिन्दू भी करते हैं। जिनसे त्राशा थी उन्होंने भी सहायता नहीं की। मैने गांघीजी से सफ्ट कहा कि त्रापको करना है सो करें। कहने लगे-"सो तो कहँगा ही, किन्तु मुसलमान भी तो कहाँ मेरा साथ देनेवाले हैं ! और साथ देने का जबतक वादा न करें तवतक मैं श्रात्म-समर्पण करके क्या कहँ १" आज आखिर भरी सभा में गांधी-जी ने कह दिया कि यह सम्मेलन असल पंचीं का नहीं है, इसमें नक़ली पंच हैं। बस इतना कहा, मानो मधुमिक्खयों के छत्ते को छेड़ दिया। शफी श्रापे से वाहर । अम्बेडकर ने तो जहर ही उगल डाला । कहने लगा, "महात्मा को भूठा दावा करने की आदत है। छः करोड़ श्रक्षत तो सुमे ही मानते हैं, गांधीजी को तो कोई पूछता भी नहीं।" प्रधान-मन्त्री ने भी गांधी-जी को खोटी-खरी सुनायी। मेरे वदन में तो आग-सी लग गई। गांधीजी कहने लगे, शान्त हो, हमारा रास्ता ठीक है, दूसरे क्या कहते हैं, इसकी क्या चिन्ता है १

वानवे

१४ अक्तूबर, १३१ छन्दन

इस सप्ताह का हाल तो अत्यन्त निराशा-जनक है। गत आर० टी० सी० में कुछ तो आशा थी, पर इस बार तो सबके मुँह फीके हैं। माया-जाल तो श्रंग्रे जों ने ही बिछाया था, किन्तु उसमें हमारे अच्छे-श्रच्छे लड़बैये फँस गये हैं। गांधीजी छटपटाते हैं, किन्तु कोई असर नहीं हो रहा है। शायद गांधीजी कुछ उपता करें वो कुछ नया सिलसिला निकल आये। श्रभी गांधीजी भी 'सव घान बाईस पसेरी' हो गये हैं। वही आदर है, वही सत्कार है। किन्तु "देवा लेवा नै तो भाया रामजी को नाम"। स्वराज का जो नक्शा स्तींचा गया था, वह भानमती का पिटारा था। राजा शामिल हों, श्रंपेज मीतर हों, हिन्दू-मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी, मज़दूर, न्यापारी, ऍग्लो-इंडियन, श्रद्धत सबको श्रलग-श्रलग हक् मिलें, सबकी सम्मति हो, तब विघान बने । जाति-पाँति की कई कतर-च्योतें

तिरानवे

की गर्यी श्रीर श्रव हमसे कहते हैं, पहले श्रापस में समभीता करो। दुनिया में जो कहीं न हुआ, उसकी हमसे श्राशा की जाती है।

क्या इंग्लिस्तान में ऐक्य है १ कुछ भी हो हमारे लिए तो हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य जरूरी है। इस समय सारा-का-सारा भगड़ा पंजाब का है। जब कभी कोई समभौते की आशा होती है, तब सरकारी दूत दौड़ने लगते हैं। हिन्दुस्तान से खास श्रंप्रोज श्राके वैठे हैं, जो हिन्दू को समभाते हैं 'तुम लुट रहे हो'; मुसलमान को समफाते हैं 'तुम मरे जा रहे हो' श्रीर सिक्ख को त्रलग डराते हैं । मुसलमान कहते हैं, पंजाव में हमारा बहुमत है, वह हमें मिले। हिन्दू कहते हैं, कानूनन बहुमत का सिद्धान्त अन्यायमूलक है, ऐसे तुम्हारा बहुमत हो तो हम ख़ुशी से खीकार करें। तब एक नयी स्कीम निकली । पंजाब में से अम्वाला, जिसमें अधिक हिन्दू हैं, निकाल लिया जाये। इसका नतीजा यह होता है कि पंजाव में मुस्लिम बहुमत ६३ फीसदी वन जाता है ऋौर फिर मुसलमान पृथक् निर्वाचन या सुरचित सीटों की जिद्द नहीं करते। सिद्धान्तरूप से हिन्दू विरोध नहीं कर सकते, किन्तु जहाँ इस स्कीम की चर्चा चली, कुछ नेता कहने चौरानवे

लगे, "राम-राम । यह तो और भी बुरा !!" पंचायत की बात चली। गांधीजी ने खूव जोर लगाया कि "पंडितजी, श्राप पंचायत मान लें। यद्यपि मुसलमान राजी नहीं हैं तो भी लोगों पर जो बुरा असर पड़ा है, कम-से-कम वह तो रफ़ा हो जायेगा।" पर पंडितजी पंचायत के लिए तैयार नहीं। यहाँ लोगों पर बुरा असर पड़ा है। उन्हें कहने का मौका़ मिल गया है कि जव तुम्हारा मेल ही नहीं तव हम क्या करें १ स्वराज की लुटिया तो डूब चुकी, ऐसा श्रभी मालूम होता है। लोग जहाज में स्थान खरीदने लग गये हैं। जहां जीवन-मरण का प्रश्न है वहाँ ऐसी लड़ाई अत्यन्त घृणास्पद मालूम होती है। पंडितजी का चेहरा भी उतर गया है अगेर उनके क्लेश का कोई ठिकाना नहीं। इस सप्ताह पंडिवजी, गांधीजी, जिल्ला श्रीर सप्रू के बीच मैंने काफ़ी दौड़-धूप की और अब थक गया हूं। मुसलमानों को नं हमारा विश्वास है, न सीधी वार्ते हैं, न तय होने पर ही पूरा साथ देने को तैयार है। किन्तु उनकी चर्चा फ़िजूल है। गांधीजी 'श्रात्म-समर्पण' कर देना चाहते हैं, बशर्ते कि मुसल-मान उनका राष्ट्रीय मागों में साथ दें। पर राष्ट्रीय मॉगों में साथ देने की उनकी हिम्मत कहाँ !

धीरे-धीरे श्रव राजा भी खिसकने लगे हैं। भान-मती के पिटारे में कई साँप वन्द थे। वे निकल-निकल भागते हैं। महाराजा वीकानेर कहते हैं, हम साथ हैं, किन्तु—वस 'किन्तु' पर श्रव जाते हैं। श्रब्ध्तों श्रोर दूसरे लोगों को तो श्रभी चिल्लाने का श्रवसर ही नहीं मिला है। हमारी इस सप्ताह में खूब हँसी हुई है। ऐसी निराशा के भँवर में गांधीजी प्रसन्न मुख हैं। कहने लगे, 'शर्मिन्दा वनके नहीं जायेंगे, चिन्ता मत करो।' गांबीजो भीतर-ही-भीतर मिलते रहते हैं श्रीर एक तरह से मैत्री वढ़ रही है। इस मैत्री का शीध कोई फल होनेवाला नहीं है। जवाहर-लालजी के वहादुरी के खत श्राते रहते हैं।

कई चित्रकार, कई शिल्पकार बैठे गांधीजी के चित्र खोर मूर्तियाँ बना रहे हैं। गांधीजी बचों से खेलते रहते ह। बही रंग, बही हंग। न कभी यहाँ से उन्हें खाशा थी, न अब निराशा है। जिन्हें खाशा थी, उनके ही चेहरे सखे हैं।

वेंथल से आज रात को फिर वार्ते चलेंगी। सिल-सिला जारी है। इंडिया आफिस में एक्सचेंज का दंगल फिर परसों होगा।



गाधीजी फाकस्टन वन्दर पर



गावीजी सर आगा खाँ के साय

१६ अक्तूबर, '३१ छन्दन

हिन्द्-मुसलमान-समस्या का ताजा हाल अव यह
है कि मि॰ जयकर और डा॰ मुंजे दोनों ही कुछ ठंडे
हो रहे हैं। सिक्ख नहीं मानते, पंडितजी कुछ टढ़तापूर्वक नहीं कहते। कार्वेट की स्कीम है कि अन्वाला
डिबीजन पंजाब से निकाल लिया जाये, जिसका परिगाम होता है कि पंजाब में हिन्दू प्रति सैंकड़े प्रायः
२२, सिक्ख १४, मुसलमान ६३ रह जाते हैं। मुसलमान शायद इस स्कीम को संयुक्त चुनाव के साथ
और बिना अलग "कुसी" रखवाये मान लें। पर
मगड़ा वैसे-का-वैसा ही है। महात्माजी को यह
स्कीम पसन्द आयी है और शायद इसीका सिलसिला
अब चलेगा। आज रात को और दोपहर को भी
मुसलमानों से महात्माजी वार्ते करेंगे।

नरेशों का हाल भी बुरा है। संशय से भरे पड़े हैं। उनसे भी अलग वार्ते होंगी।

होर से फिर महात्माजी कल मिले। जितना ज्यादा मिलते हैं, उतना ही उससे उनका प्रेम बढ़ता जा रहा हैं, हालाँकि दोनों उत्तर-दित्तण हैं। परसों होर ने
भरी सभा में कह दिया कि कीज हम हिर्गज नहीं
देंगे। उसपर महात्माजी ने कहा, शाबाश! स्पष्ट-वका
हो तो ऐसा हो। कल होर ने पूछा, मैंने आपको
नाराज तो नहीं किया १ महात्माजी ने कहा, "नाराज
नहीं, तुमने मुमे राजी किया; क्योंकि मुमे पता लग
गया कि तुम ईमानदार हो, लक्षो-चप्पो नहीं करते।
किन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुमे अब यहाँ क्यों
वैठा रक्खा है १ मुमे भेज दो।" होर ने कहा है कि
"इतनी जल्दी न करें, मैं अगले सप्ताह में स्पष्ट कर
दूँगा कि हम कहाँतक जाने को तैयार हैं। आपने
तो कोई बात छिपा नहीं रक्खी। मैं भी कोई बात
छिपाके नहीं रख्ँगा।"

महात्माजी कहते थे कि यह आदमी तो सोना है श्रीर इसीसे मेरा काम बनेगा। समू वग़ैरा तो सिर कूटते हैं कि यह राचस कहाँसे आगया! उनकी दृष्टि में बेन अच्छा था इनके लिए होर अच्छा है। मुमे मालूम होता है, इतनी जल्दी महात्माजी को नहीं मेजेंगे, किन्तु महात्माजी जो चाहते है सो नहीं मिलेगा। मेरा तो अभी भी वही खयाल है कि दस आने मिलेंगे, छ: आने के लिए युद्ध होगा।

## : २६ :

२२ अक्तूबर, १३१ लन्दन

श्रार० टी० सी० के कार्य में तो कोई उन्नति नहीं हुई है। दिन-दिन स्पष्ट होता जाता है कि बुछ होने का नहीं। हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य वना हुआ है और इसको यहाँ काफी तूल दे दिया गया है। प्रायः यही कहा जाता है कि जव तुम आपस में ही समभौता नहीं कर सकते, तो हम क्या करें १ महात्याजी को कितने ही लोग उलह्ना देते हैं कि आप सममौता क्यों न कर लें, किन्तु महात्माजी न तो मुसलमानों की नीयत साफ़ देखते हैं, न हिन्दू-सभा का उत्साह पाते हैं। इसलिए बुख अवहेलना-सी कर रहे हैं। मुसलमान इनकी राष्ट्रीय मोगों को स्वीकार कर लें श्रीर श्रन्य छोटी-छोटी दलबन्दियों का साथ न दें तो सममौता कर लें—या तो हिन्दू-सभावाले कार-वेट की या अन्य किसी स्वीकार करने लायक स्कीस का समर्थन करें तो सममौता हो।

निन्यानवे

वेन्थल से भी कोई नई बात नहीं हुयी। जो पहले हो चुकी, उसीका पिष्टपेषण जारी है। वह भी सम-मता है कि हम कमजोर हैं; इसलिए प्रगति धीमी है।

होर से महात्माजी की फिर बातें हुई, किन्तु श्रवतक कोई नतीजा नहीं निकला। होर ने वादा किया कि अगले हफ्ते स्पष्ट बतायेगा कि सरकार कहाँतक जा सकती है १ महात्माजी कुछ अधीर श्रीर उतावले-से होने लगे हैं, क्योंकि उनको समय की बरबादी अखरती है। इर्विन ने कहा था कि कोई भी महत्त्वपूर्ण क़दम रखने से पहले पूछ लेना। कल इविंन से मिलकर महात्माजी ने कह दिया कि श्रव मै यहाँसे भागनेवाला हूँ श्रीर एक-दो दिन में ही गोली चला दूँगा। इर्चिन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। श्रभी तो पाव में 'पूणी' भी नहीं कती। इसके माने यह भी हो सकते हैं कि बुख आशा है। चुनाव की धूम के मारे यहाँ लोग व्यस्त हैं। इनकी क्या स्थिति रहेगी, सो भी इन्हें पता नहीं। इसलिए २७ ता० को श्रपना तलपट बाँधकर वार्ते करेंगे। इस समय तो चाल यह है कि कान्फ्रेंस को तो वर्खास्त करें श्रीर एक नया कमीशन हिन्दुस्तान भेज दें। श्रकबर ने कहा था कि "वीचो न कमानो को न तलवार निकालो,

जव तोप मुकाविल हो तव अखवार निकालो।" श्रंशेजों का यह हाल है कि 'गर सामान वगले झॉकने का है तो कमीशन बैठा दो।' वस यही चाल है, मगर महात्माजी माननेवाले नहीं हैं। होर सममाने की कोशिश करता है, पर महात्माजी सिर हिलाते हैं।

मेरा ऐसा खयाल है कि यह नहीं मानेंगे तो वे कुछ आगे बढेंगे, पर आधक आशा नहीं है। महात्माजी स्वयं सममौते के पन्न में हैं, पर सममौता हो तो किससे १ कल कहते थे कि शायद हिन्दुस्तान पहुँचते-पहुँचते लड़ाई छिड़ जाये। सुमे ऐसा मालूम होता है कि ऐन मौक़े पर कोई घटना घट जायेगी— हालाँकि अभी तो कोई अच्छी सूरत नजर नहीं आती।

साथ ही यह जान लेना चाहिए कि यहाँ आने से हमें काफ़ी लाभ हुआ है। महात्माजी की मंत्री तो दूव की तरह फैलती है। शहर के सेठों से कल सुना कि लोगों पर प्रभाव पड़ा है। कहते हैं, गांधी आदमी तो अच्छा है। परसों यहाँकी ठाकुरों और सेठों की सिम्मिलित सभा में गांधीजी को बुलाया था। सारी राणखम्माण मौजूद थी। उनका असर अच्छा हुआ। बीज बोया गया है और फिर लड़ाई छिड़ी तो यहाँ

के बहुत लोग सहानुभूति जतानेवाले होंगे।

इंडिया आफिस का शास्त्रार्थ समाप्त हो गया! गांधीजी ने अपना निर्णय हमारे पत्त में दे दिया। गांधीजी इस मसले को छोड़ना नहीं चाहते हैं। होर से कहनेवाले हैं कि तुम मुक्ते नहीं समका सके। या तो मेरा सन्तोष करो, नहीं तो मैं अपनी राय तुन्हारे खिलाफ दूँगा।

चित्र उतारनेवाले, मूर्ति गढ़नेवाले, हस्ताचर करानेवाले श्रीर वक्तव्य लेनेवाले गांधीजी के पास उसी रफ्तार से श्रा रहे हैं। मुलाकातीं का ताँता भी जारी है। वही धूमधाम है। खाली 'स्वराज' नहीं मिला है।

यहाँ सर्वी ४३ डिगरी तक पहुँची है। अभी वो नवम्बर आना बाक़ी है।

गांधीजी को काम इतना रहता है कि रात को १ बजे सोते हैं—४ बजे उठ जाते हैं। एक दिन कहते थे, पता नहीं किस दिन बीमार पड़ जाऊँ। सोने को समय मिले तो फिर कोई चिन्ता नहीं। कपड़े उतने ही चलते हैं। कम्बल बढ़ाने को कहा तो कहते हैं, निभ जाती है। पंडितजी को तो जाड़ा ज्यादा सला रहा है। कपड़े भी यहाँ नये खरीदे हैं स्वास्थ्य उनका एक सी दो श्रच्छा नहीं है। मानसिक पीड़ा भी तो है। इस समय उनकी यह स्थिति है कि न गांधीजी को छोड़ना चाहते हैं; न मुंजे श्रीर नरेन्द्रनाथ को ही।

# : 20:

२३ अक्तूबर, '३१ लन्दन

कल कुछ विशिष्ट लोगों से बातचीत हुई। कहते थे कि गांधीजी का प्रभाव अच्छा पड़ा है। इनकी सलाह थी कि यहाँ के सेठों को हम सममा सकें तो काम बहुत-कुछ आगे बढ़ सके। ऐसे कुछ सेठों से मिलने का प्रबन्ध कर रहा हूँ। कल सर पुरुषोत्तमदास की लेटन से बातचीत हुई थी। यह 'अर्थ-शास्त्री' (इकनामिस्ट) नामक पत्र का सम्पादक है और 'साइमन कमीशन' का आर्थिक विषयों में सलाहकार बनकर हिन्दुस्तान गया था, उसने कहा कि हिन्दु-मुस्लिम-भगड़े को एक पंचायत के हवाले कर देंगे।

#### ; २८ :

२९ अक्तूबर, '३१ लन्दन

राजनैतिक परिस्थिति ज्यों-की-स्यों है। कोई खास वात नहीं हुई है। पर हम लोग विल्कुल निराश नहीं हुए हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कन्ज़ वेंदिव पार्टी को चुनाव में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है । इस तूफाने-बदतमीजी में मजदूर-दल तो उड़ गया —यह सममना चाहिए। पर सरकार भी सुख की नीद नहीं सो सकती। इस समय पार्लमेण्ट में उसका विरोध नाममात्र को रह गया है। यह उसके लिए उतनी खुशी की बात नहीं है। विरोधी साथ भले ही न दें, पर उनसे उपकार तो होता ही है। समालोचना सीधी राह पर रखने का एक साधन है। सरकार का जवर्दस्त विरोध हो तो वह भयङ्कर भूलों से वहत-कुछ वच सकती है। इस समय यह वात नहीं है, इससे सरकार को भी चिन्ता होने लगी है। कुछ लोगों का खयाल है कि यह ज्यादा समय तक न टिक सकेगी, मेरी

एक सी पाँच

अपनी राय दूसरी है। इतना मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि थोड़े ही समय में यह सरकार अपनी लोकप्रियता से हाथ धो बैठेगी। परिस्थिति इतनी खराब है कि उसे सुधारना कोई आसान काम नहीं। यह भी याद रखने की बात है कि मज़दूर दलवाले हार जाने पर भी एक तिहाई—क़रीब ७,०००,००० — बोट पा चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मज़दूर-दल के साम्यवाद का समर्थन करनेवाले इस मुल्क में ७० लाख आदमी मौजूद हैं। ये लोग चुप रहने के नहीं। रोटी-दालवालों को इसकी गहरी चिन्ता है और मेरा ख़याल है कि सरकार हर काम में फूँक-फूँककर क़दम रक्खेगी और जहाँतक सम्भव होगा सबको सन्तुष्ट करने की चेष्टा करेगी।

हिन्दुस्तान के बारे में उनकी यह नीयत जरूर हैं कि, जहाँ तक हो सके, कम दिया जाये—पर कान्मेंस दूट जाये, यह उनकी इच्छा नहीं जान पड़ती। कीज को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। आर्थिक मामलों में भी कुछ अधिकार चाहते हैं। गांधीजी यह चेष्टा कर रहे हैं कि हम लोगों की एक राय हो जाये। हिन्दू-मुसलमानों के बीच सममौता कराने के प्रयत्न में वह निरन्तर हैं ही, सप्रू और दूसरों के एक सी छ

बीच राजनैतिक एकता कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। सममौते के लिए वह कांग्रेस की मांग से कम लेने को भी तैयार हैं—बशर्त कि कांग्रेस की कार्यकारिशी को यह मंजूर हो। उन्हें सफलता होगी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। इतनी सफलता उन्हें जरूर हुई है कि सब लोग उन्हें सममदार मानने लगे हैं।

बेन्थल से जो बातचीत चली थी, वह बीच में रुक गयी थी। शायद उन लोगों ने हमारी कठिनाइयों को देखकर उनसे फायदा उठाना चाहा था। पर उसका सिलसिला फिर शुरू होनेवाला है। कल रात को बेन्थल से मेरी बातचीत हुई। उसने कहा कि हम लोग सचमुच सममौता कर लेना चाहते हैं। बस इस तरह कुछ-न-कुछ काम रोज हो रहा है। इंडिया आफिसवालों को और यहाँ के सेठों को सममाने बुमाने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। काम को आपस में बॉट लिया है। सर पुरुषोत्तमदास के साथ मैं तो आर्थिक विषयों की विवेचना में लगा हुआ हूं। बेन्थल सुमसे कह रहा था कि जबतक हम लोगों का किश के साथ कुछ समभौता नहीं हो जाता तबतक छुछ होने-जाने का नहीं। किश इंडिया आफिस

में अर्थ-विभाग का मंत्री है। वेन्थल की वातचीत से से तो जान पड़ा कि वह हम लोगों के सहयोग का वड़ा इच्छुक है। वात दरअसल यह है कि इन लोगों को भय है कि विना हम लोगों के सहयोग के एक्सचेंज और करेन्सी के पॉव मजबूती से जम नहीं सकते। मैंने उससे कहा कि सहयोग देने के लिए मैं हर घड़ी तैयार हूँ। अगले सप्ताह में यहाँके अर्थ-शाखियों और इंडिया आफिसवालों से बहुत-कुछ बातचीत होने का रंग दीखता है।

श्रगर कान्फ्रेंस ट्टी नहीं तो नवम्बर के श्रन्ततक काम रहेगा। वाहर से तो यही जान पड़ता है कि हम लोग श्रागे नहीं बढ़े हैं, पर भीतर-ही-भीतर कुछ-न-कुछ प्रगति होती जा रही श्रीर काम—धीरे-धीरे ही सही—बनता जा रहा है। श्रगर कान्फ्रेंस ट्ट भी गबी तो इतना तो लाभ जरूर होगा कि इस बार हमलोग जो मंजिल तब कर लेंगे, उसे फिर तब करना न पड़ेगा।

गांधीजी श्राजकल २४ में ३ घंटे से ज्यादा नहीं सोते। काम-पर-काम श्राता ही जाता है। कहते थे कि मैं रोज कम-से-कम ८ घंटे सोना चाहता हूँ, पर तीन से ज्यादा समय नहीं मिलता। श्रार० टी० सी० की एक सी आठ कमेटी की मीटिंग में बैठे-बेठे मपकी लेते हैं। सप्ताह के अन्त में लन्दन से कहीं वाहर चले जाते हैं। कभी किसी पादरी के यहाँ, कभी किसी भावुक या ईश्वर-भक्त के यहाँ ठहर जाते हैं। चित्र लेनेवालों और मूर्ति वनानेवालों की संख्या घट चली है, क्योंकि बहुतों की तृप्ति हो चुकी। अभीतक गांधीजी ने कपड़ा-लत्ता उतना ही रक्खा है। मुक्ते आश्चर्य होता है कि यहाँकी सर्दी वह कैसे बर्दारत कर लेते हैं।

### : 38:

३० अक्तूबर, '३१ छन्दन

कल इंडिया आफ़िस में एक्सचेंज के सम्बन्ध में फिर कान्मेंस बेठी। व्लैकेट श्रीर स्ट्राकोश दोनों ही मौजूद थे। अपनी श्रोर से सर पुरुषोत्तमदास, गांधी-जी, श्रध्यापक शाह, जोशी श्रीर मैं था। छोटी सभा होने के कारण इसे विशेष सफलता प्राप्त हुई। लोगों ने दिल खोलकर वार्ते की । स्ट्राकोश ने वही पुराना राग अलापना शुरू किया, पर ब्लैकेट ने बड़ी खूबी से उसे निरुत्तर-सा कर दिया। हम लोगों को इसपर श्राश्चर्य हुत्रा श्रीर सन्तोष भी। व्लैकेट ने कहा कि हिन्दुस्तान के लिए इस समय चीजों का दाम बढ़ना बहुत हितकर है श्रीर मैं चाहता हूं कि वह दाम फीसदी ४० तक वढ़ चले। हाँ वह यह न बता सका कि दाम कैसे बढ़ाया जाय। मैंने कहा कि रुपये को फिलहाल अपनी राह जाने दो और जब रिजर्व में काफ़ी सोना इकट्टा हो जाये, तब १ शिलिङ्ग पर इसे एक सी दस

बॉघ दो। वह इससे सहमत न हो सका। मैने गांधीजी से कहा कि आप अब इनसे एकान्त में वार्ते करें। मैने स्ट्राकोश को भोजन के लिए अगले मंगलवार (३ नवस्वर) को निमंत्रित किया है। व्लैकेट को भी बुलानेवाला हूँ। व्लैकेट 'बैक ऑव् इंग्लैएड' का डाइरेक्टर है और वह चाहता है कि इंग्लैएड में दाम फीसदी ३४ बद जाये। कल वेन्थल से फिर बार्ते हुई। उसने कहा कि अर्थ-विभाग की देख-रेख के लिए एक कौंसिल वना दी जाय। हम लोग सहमत नहीं हुए। पर इससे जान पड़ता है कि वह अभीतक सीधी राह पर नहीं आया है।

### : ३० :

३ नवम्बर, '३१ लन्दन

होर विधान-निर्माण-परिषद् के काम में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। एक सप्ताह में परिस्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो जायेगी।

गांधीजी इन लोगों की अवहेलना कर मुसलमानों से समसौता कर लेते; पर उनकी तीन शर्तें हैं:

- (१) सममौता कांत्रे स को मंजूर हो।
- (२) राष्ट्रवादी मुसलमान श्रीर सिख भी उसे मंजूर करें।
- (३) मुसलमान उनकी प्रत्येक राष्ट्रीय माँग का समर्थन करने को तेयार हों।

गांधीजी का यह भी कहना है कि अछूत, यूरो-पियन, ऐंग्लो-इंडियन और देशी ईसाई—इनको पृथक् निर्वाचन का अधिकार न दिया जाये। मुसलमान न तो इसका समर्थन करते हैं, न उनकी दूसरी राष्ट्रीय माँगों का। इसलिए गांधीजी इस प्रश्न की ओर विशेष एक मी वारह



गाधीजी मीलाना शीकत अली के साथ



ध्यान नहीं दे रहे हैं। वह जानते हैं कि जनकी ताकत क्या है। उन्हें अच्छी तरह माल्म है कि मुसलमानों को उनसे जितना मिल सकता है, उतना सरकार या पंचायत से नहीं। उनका विश्वास है कि आज या कल मुसलमानों को उनके पास जाना ही होगा। सरकार से तो उन्होंने कह दिया है कि तुम जजों से इसका फैसला करा लो—पर मुसलमानों को यह मंजूर नहीं है। मालूम नहीं, सरकार क्या करेगी।

अपने कुछ हिन्दू नेताओं से मेरी शिकायत है कि उन्होंने गांधीजी के हाथ में इस मामले को न छोड़कर इस आद्तेप के लिए गुझाइश कर दी कि न तो मुसलमान उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं, न हिन्दू; फिर महात्मा प्रतिनिधि हैं तो किनके १ अगर हम लोगों ने एकमत हो कर यह कह दिया होता कि 'गांधीजी जो कुछ करेंगे हमें स्वीकार होगा' तो हिन्दू-मुस्लिम-समस्या हल होती या नहीं, यह दूसरी वात है, पर इसमें सन्देह नहीं कि इससे हमारी ताकृत कहीं वढ़ जाती और हम आज दुनिया की निगाह में कहीं ऊँचे होते। इन लोगों की दलील की तह में जो भयंकर कमजोरी है. उसे ये देखने में असमर्थ हैं। गांधीजी प्रधान-मंत्री से मिले। कोई खास नतीजा न निकला । परिस्थिति न तो त्राशाजनक है, न निराशाजनक।

५ नवम्बर, '३१ छन्दन

इस सप्ताह महात्माजी ने मैकडानल्ड, होर श्रीर वाल्डविन से वार्ते कीं। वार्तो का नतीजा यह निकला है कि आगामी मंगल और वुध को मंत्रिमंडल भारत के विधान के सम्बन्ध में विचार करके अपने निर्ण्य पर पहुँचेगा। बुध या बृहस्पति को वह अल्प-संख्यक-दल-परिपद् या विधान-निर्माण-परिषद् की बैठक वुलावेगा और प्रधान-मंत्री अपनी राय खुल्लम-खुल्ला जाहिर कर देगा। उसके वाद उसे हम चाहे स्वीकार करें या अस्वीकार करें या उसपर वहस करें। यह भी श्राशा दुराशा नहीं है कि वहस में हम श्रीर रहोबदल कर दें, पर यह कठिन ही मालूम होता है। हिन्दू-मुख्लिम-समस्या भी किस तरह हल हो, इसका निर्णय प्रधान-मंत्री दे देगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आगामी सप्ताह में हमारा भविष्य नकी हो जायेगा। शायद २०-२५ नवम्बर तक हम

एक सौ पन्द्रह

यहाँ से कूच कर जायें। क्या होगा, यह कहना तो श्रासान नहीं है, किन्तु गत कान्मेंस से ज्यादा श्रागे न वढ़ेंगे, यह स्पष्ट मालूम होता है। यह भी चाल है कि प्रान्तों को श्रभी से स्वातंत्र्य दे दें श्रीर केन्द्र के विधान को खटाई में डाल दें। किन्तु हम लोगों ने एक-मत से निर्णय कर लिया है कि इसे कभी स्वीकार नहीं करना। यह चाल मुसलमान श्रीर श्रंग्रेज मिल-कर रहे हैं, जिससे भविष्य में पंजाव वरावर चिल्लाता रहे कि हमें केन्द्रीय स्वराज नहीं चाहिए श्रीर इस तरह विलम्य होता रहे।

महात्माजी साप्ताहिक विश्राम के लिए दो दिन (शिन श्रीर रिव) वाहर जाते हैं। श्रवकी वार पर्य-टन श्राक्सफ़ोर्ड की श्रोर होगा। साथ में प्रधान-मंत्री का लड़का, लार्ड लोथियन, श्रध्यापक गिलवर्ट मरे श्रादि प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेंगे श्रीर दो दिन श्रापस में वार्तें होती रहेंगी।

कल महात्माजी ने कुछ स्वयंभू नेताओं से कहा कि "मैंने तो प्रधान-मंत्री से कह दिया है कि ये लोग तो तुम्हारे मेहमान हैं। यदि ये प्रतिनिधि वनने का दावा करें, तो इन्हें चुनाव से आने दो। देखो, इन्हें कितने वोट मिलते हैं और मुक्ते कितने एक मी मोलह

वोट मिलते हैं।" महात्माजी की इस तरह वार्ते करने की आदत नहीं है। यह घटना प्रकट करती है कि इन लोगों ने उन्हें कैसी ठेस पहुँचायी है। कल मैंने कहा कि यह स्थिति अत्यन्त भयंकर है कि साम्प्रदायिक संस्थायें कांग्रेस की देवराणी-जेठाणी बनने की कोशिश करें। स्वराज के लिए लड़ाई तो लड़े कांग्रेस, ख्रीर यहाँ स्राने पर ऐसे लोग कूद-कूद के कहें कि हिन्दुओं के प्रतिनिधि हम हैं, महात्माजी नहीं। फिर तो सहज ही प्रश्न उठता है कि आखिर महात्माजी किसके प्रतिनिधि हैं १ इन लोगों ने संप्राम में तो कोई स्वार्थत्याग किया नहीं, अब टॉग अड़ाने को श्रीर महात्माजी की तौहीन करने को यहाँ भी पहुँच गये। महात्माजी ने कहा कि "मेरी द्वा तो हिन्दूसमाज को प्रिय नहीं, वह सममता भी नहीं कि मेरी दवा क्या है। गुण्डेपन की दवा गुण्डा-पन है, ऐसा ही वह मानता है। ऐसी हालत में जब-तक हिन्दू मेरी दवा का मर्म न समसें, हिन्दूसभा को श्रपने क़ब्जे में करना मैं मुनासिव नहीं सममता।" मै तो यह कहूँगा कि हिन्दूसभा को चाहिए कि वह हिन्दुओं को मजवूत वनाये; रीति-रस्म, श्रङ्कत-पन में सुधार करे, शिचा-दीचा का प्रवन्ध करे, किन्तु राजनीति में कांग्रेस की प्रतिस्पर्धा करना भयंकर माल्म होता है। श्राखिर कांग्रेस ने लुटा क्या दिया १ महात्माजी के 'श्रात्मसमर्पण' का भी तो नतींजा देख लेना चाहिए।

वाल्डविन ने तो महात्माजी से साफ ही कह दिया कि छाप चाहते हैं सो आपको नहीं मिलेगा। मैने महात्माजी से कहा कि यदि आठ छाने भी मिलेंगे तो आपके वल पर — इसलिए आप यहाँ से हिर्गज न भागे। महात्माजी ने कहा—"मैं जानता हूँ। भागूँगा नहीं।" उनकी चाल यह है कि कम मिले तो स्वीकार नहीं करना। जितना खैच सक्तें, उतना खींचकर कह देना कि जो कुछ तुम दे रहे हो, वह मुमे तो स्वीकार नहीं है।

काश्मीर के सम्बन्ध में यहाँ बड़े जोरों से मुसल-मानों का पक्ष है। यह ध्यान रहे कि देना न इन्हें हिन्दुओं को है, न मुसलमानों को—किन्तु पीठ उनकी ठोंकते हैं और हमसे जड़ाते हैं।

रात को एक भोज में युक्ते निमंत्रण था। एक पुलिस अफ़सर, जो कभी हिन्दुस्तान में था, वगल में बैठा था। एक और पोलिटिकल महक्तमे का एक उच सरकारी अफ़सर बैठा था। दोनों ही अंग्रेज थे। पुलिसवाले ने कहा कि "हिन्दू-मुस्लिम-मगड़ा तो एक सी बठारह फैलाया हुआ है, मैंने खुद देखा है कि आज भी गाँवों में यह समस्या नहीं है।" उसने मुफे एक क़िस्सा सुनाया। सरहद से तीन दिन के रास्ते पर एक किले में इनकी फ़ौज थी। एक बनिया रसद देता था। उसके मर जाने पर इनकी फ़ौज के मुसलमान सिपा-हियों ने कहा कि इसे हिन्दुस्तान जलाने को भेजना चाहिए। श्रकसर ने कहा कि—तीन दिन का रास्ता है, कहाँ भेजेंगे १ यहाँ गाड़ दो। किन्तु मुसलमानों को यह पसन्द न आया। आखिर उन्होंने अपने खर्च से लकड़ी जुटाई, उसकी श्रर्थी सचाई श्रीर वैड बजाते स्मशान में ले गये। अफसर मुक्तसे कहता था कि कई सिपाही तो रोते थे। उसने मुक्तसे पृछा-वतात्रो, हिन्दू-मुक्लिम-समस्या कहाँ है १ मैने कहा कि क्या बताऊँ, तुमने ही फैलाई है। बगल के पोलिटिकल महकमेवाले श्रक्तसर ने एक मुस्लिम नेता की श्रोर, जो भोज में शरीक था, इशारा करके कहा कि कश्मीर की आधी आँधी इस शख्स ने उठाई है। वात यह है कि यह भी करतूत सरकार की ही है। अकसर जानते हैं, सब लोग जानते हैं—फिर भी हमारे श्रादमी श्रन्धे हैं। श्रळूतों की मॉग का महात्माजी विरोध करते हैं। कहते हैं कि मैं इनको कैसे अलग कर दूँ ?

एक सौ उन्नीस

## : ३२ :

लन्दन

६ नवम्बर, '३१

कल गांधीजी श्रीर हम सवलोग सम्राट् के मेहमान थे। हम सब क़रीव ४०० थे। कितने लोग तो देशी पोशाक में थे। मैं तो देशी पोशाक ले ही नहीं श्राया था, इसलिए "चिमनी" हैट श्रोढ़कर ही गया था। महल में विजली की चकाचौंध—श्रीर काली पोशाकवालों के वीच गांधीजी नंगे पाँव श्रीर चहर त्रोढ़े ऐसे मालूम होते थे जैसे त्रमावस्या में चन्द्रमा। सम्राट् ऋोर सम्राज्ञी सिंहासन-भवन में एक तरफ खड़े हो गये और हम लोग अभिवादन करते हुए सामने से निकल गये। सब लोग श्रिभवादन कर चुके, तव सम्राट् श्रीर सम्राज्ञी ने चुने हुए लोगों को बुला-बुलाके वार्ते करना शुरू किया । पहले हैदरावाद का मंत्री, फिर मैसूर, फिर वड़ौदे का मंत्री । इसके वाद गांधीजी वृताये गये । खड़े-खड़े क़रीव सात मिनिट वार्ते हुई। एक सी वीस

बातचीत में प्रधान भाग सम्राट्का ही था। गांधीजी हँसते जाते थे, वोले बहुत कम। सारांश सुनने में यह आयाः

सम्राट् ने कहा कि "मै आपको अच्छी तरह जानता हूँ। जब मै युवराज की हैसियत से द्विए। अक्रीका गया था, तव आपने भारतीय प्रजा की ओर से मुफे सम्मानपत्र प्रदान किया था। जुलू-संप्राम में भी त्रापने सहायता पहुँचाई। उसके वाद महासमर में आपने और आपकी धर्मपत्नी ने वड़ी सहायता की। श्रक्तसोस की वात है कि उसके वाद श्रापका रुख बदल गया श्रीर श्रापने सत्याग्रह इंग्लियार किया। श्राप जानते हैं कि सरकार के लिए श्रपनी हुकूमत कायम रखना जरूरी है-शासन तो त्राखिर करना ही पड़ता है।" गांधीजी ने कहा कि, श्रीमान के पास इतना समय नहीं और मैं प्रत्युत्तर देना भी नहीं चाहता। सम्राट् ने कहा, ठीक है, किन्तु शासन तो करना ही पड़ता है। फिर उन्होंने वंगाल की वमवाजी का जिक किया और कहा कि यह वहुत ब़री चीज है, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। गांधीजी ने कहा कि मैं उसे रोकने की भरपूर चेष्टा करता रहता हूँ। फिर सम्राट् ने पूछा-मैंने सुना है

कि श्राप बचों को खूब प्यार करते हैं, यह सच है ? गांधीजी ने कहा कि मैं बचों के बीच ही रहता हूँ।

गांधीजी का सम्राट् से मिलना राष्ट्रीयता की विजय है। यह पहला मौका है कि इस तरह एक श्रद्धेनग्न मनुष्य श्रीर साथ में महादेवभाई गांधी टोपी पहने सम्राट् से मिले। साथ ही, इससे श्रंशेज-जाति की भी एक खबी का पता चलता है। श्रंप्रेज बनिये हैं, खभाव से ही संग्रामित्रय नहीं। प्रिन्स श्रॉव वेल्स की गांधीजी ने 'श्रवज्ञा' की, तो भी सम्राट् उनसे सौजन्यपूर्वक मिले । राजपृतों के इतिहास में श्रीर ही प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। महाराणा उदयपुर ने श्रलवर-नरेश को कभी "महाराज" कहके सम्बोधित नहीं किया। "श्रलवर ठाक़र साहब" ही कहते रहे। अप्रेज सरकार ने तोपों की सलामी दी-हिज हाइनेस तक कहा-मरते समय महाराज जयपुर ने ढिलाई कर दी-मगर राणा अकड़े ही रहे।

> 'नानक' नन्हे हवे रही जैसे नन्ही दूब। धास-पात जल जायेंगे—दूब खूब की खूब॥

## : 33 :

१२ नवस्बर, '३१

लन्दन

हिन्दू-मुस्लिम-समस्या में कोई फेर नहीं पड़ा है ! गांघीजी तो इस सम्बन्ध में वार्ते करने से भी इन्कार कर देते हैं। कोई बातें करने आता है, तो कह देते हैं कि मेरे समय की बर्वादी न कीजिए। मुसलमानों ने चाहा भी कि फिर वात छेड़ें; किन्तु गांधीजी ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। वात यह है कि मुसलमान श्रीर सिक्खों को छोड़कर वाक़ी श्रंप्रेज, ईसाई, श्रधगोरे, श्रङ्घत, जमींदार; व्यापारी श्रीर मजदूर इनमें किसीको भी वह अलग'कुसीं' नहीं देना चाहते। मुसलमान दिंखाने को तो श्रब्धृतों का पत्त करते हैं, किन्तु असल में अंत्रेजों को "कुर्सी" न मिले, यह कहने की किसीकी भी हिम्मत नहीं है। कोई अछूतों की सिफारिश करने श्राता है, तो महात्माजी गरम हो जाते हैं। श्रीर कह देते हैं कि तुमको श्रक्तों की क्या खबर ! अङ्कृतों का मुखिया तो मैं हूँ।

एक सौ तेईस

मुसलमान ४१ के बजाय ४० भी लेने को तैयार हैं, ऐसी हवा त्राती है। महात्माजी कहते हैं कि "४१ ही लो; किन्तु और किसीको कुछ नहीं मिलेगा। मैं भारतवर्ष का बँटवारा करने नहीं श्राया हूँ। मुसलमानों श्रीर सिक्खों को किसी तरह मैंने बरदाश्त कर लिया। अब श्रीर ज्यादा गुंजाइश नहीं है।" मजा यह है कि पॉच हिन्दू एक स्वर से श्रळूतों को सीट दिलाने के पत्त में हैं श्रीर श्रलग मताधिकार भी। गोया हिन्दू-जाति का बँटवारा हो रहा हो । गत रविवार को आक्सफोर्ड में महात्माजी, लार्ड लोथियन, मैकडानल्ड का बेटा, श्रीर इर्विन के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। महात्माजी ने यह स्कीम दी कि सञ्चा प्रान्तीय स्वराज तो शीच स्थापित कर दिया जाये। केन्द्रीय स्वराज का विधान चाहे तैयार न हो; किन्तु रूप-रेखा श्रभी से घोपित कर दी जाये। प्रान्तीय परिषदों का नया चुनाव हो। श्रीर उन चुनिन्दा लोगों में से प्रान्तीय परिषदें अपने प्रतिनिधि नई गोलमेज परिषद् के लिए मनोनीत करें और वह नई गोलमेज परिषद् केन्द्रीय स्वराज के लिए घोषित रूप-रेखा के अनुसार नया विधान तैयार करे। सप् वग्रीरा इससे वड़ी घवड़ाहट में पड़े हैं। एक सौ चीवीस

इसलिए कि सरकार नामधारी स्वराज देकर केन्द्रीय स्वराज को ढील में डाल सकती है। उनकी यह आशंका सही भी है; क्योंकि सरकार की नीति भी कुछ ऐसी ही है। श्रीर श्रव उन्हें गांधीजी का सहारा मिल गया। किन्तु गांधीजी कहते हैं कि "यदि वे आगे न बढ़े तो मुफे क्या डर है। मै उनसे श्रच्छी तरह लड़ लूँगा। तुम लोगों में श्रात्मविश्वास नहीं है, इसलिए तुम लोग ऐसी बातें करते हो।" गांधीजी इस गोलमेज परिषद् से उकता गये हैं। यह परिषद् एक तरह से बावन भेप की टोली बन गई है। लोग अपना अलग-अलग स्वर निकालते रहते हैं। हिन्दुस्तान की तो किसीको भी नहीं सूमती। श्रार० टी० सी० का मजमा ऐसा वन गया है, जैसे बीस वाजों में, त्रालग-त्रालग स्वर में, एक ही साथ भिन्न-भिन्न राग गाये जायें। गांधीजी की चाल में एक तरह से दरदर्शिता है सही; किन्तु इसका फल तभी हो सकता है जबिक हम लोग अपनी ताक़त बनाये रक्खें। इस सप्ताह में होर से वर्तालाप होने-वाला था, पर वह बीमार पड़ गया। श्राज महात्माजी श्रीर होर के बीच वार्तालाप होगा। पंडितजी श्रीर प्रधान-मन्त्री के बीच कल वातें हुई थीं। उससे यह

एक सी पच्चीस

श्राभास मिला कि केन्द्रीय स्वराज का तो केवल वादा कर देंगे और प्रान्तीय खराज की अभी से घोषणा करके आगामी अगस्त तक क़ानून पास करा देंगे। प्रधान-मन्त्री ने कहा कि आप लोग जब अपना भगड़ा तय नहीं कर सकते, तव हमसे क्या आशा कर सकते हैं ! इविंन ने भी पुरुषोत्तमदास से कहा कि तुम्हारे भगड़े ने तुम्हारा काम बरबाद कर दिया। यह सही है, किन्तु यह भी है कि कुछ लोग जो सरकार से खा गये हैं, अपना-अपना पद्म जोर से खींचकर समभौता नहीं होने देते। श्रौर ऐसे-ऐसे खानेवाले लोग आज नेता बने बैठे हैं। अभी एक योजना श्रीर गढ़ी जा रही है। मुसलमान, श्रब्रुत, श्रंग्रेज, श्रधगोरे, ईसाई—श्रापस में एक सन्धिपत्र तैयार कर रहे हैं। किन्तु इसमें भी श्रंशेज श्रपनी शक्ति क़ायम रखना चाहते हैं, इसीसे उनके बीच भी अभी तक कोई समभीता नहीं हुआ है। मुभे तो सममीता होने की आशा भी नहीं है। हमारे प्रधान जमाल मोहम्मद साहव वेचारे खूब दौड़-धूप करते हैं श्रीर श्रपना सीजन्य भी साबित कर दिया है। वह कहते हैं कि जिन्ना राष्ट्रवादी है, तुम्हारे पीछे मुसल-मानों से ख़्व लड़ता है। यह यहाँकी हालत है। एक सी छव्वीस

श्राज यहाँ श्राये क़रीव दो महीने हो गये श्रीर लोग एक तिल भी आगे नहीं वहें हैं। क्या होगा यह भी पता नहीं है। गोलमेज परिषद का यह दो महीने का इतिहास बड़ा दर्दनाक है। हम लोग कितने निकम्से हैं, यह लोगों ने यहाँ मावित कर दिया। ऐक्य तो है ही नहीं। सब लोग अपना-अपना मान बढ़ाने की फिक्र में हैं। इस मर्ज से शायद ही कोई बचा हो। गांधीजी हमारे कप्तान हैं श्रीर उन्हें सहा-यता पहुँचाना चाहिए, इसकी किसीको भी चिन्ता नहीं। इसका यही कारण है कि ये सव-के-सब सर-कार द्वारा मनोनीति किये गये हैं। यदि प्रजा द्वारा मनोनीति किये गये होते तो यह नौवत न आती। इर्विन-गांधी समसौते के समय जो दृष्य था, वह यहाँ देखने में नहीं श्राता। वल्लभभाई,जवाहरलाल इत्यादि किसीने वाइसराय के घर की तरफ़ भी जाकर नहीं ताका, श्रीर सारा भार गांधीजी पर छोड़ दिया। यहाँ यह हालत है कि गांधीजी प्रधान मंत्री से मिलते हैं तो उसके वाद ही मुसलमानों के नेता आगा खाँ से मुलाकात होती है। फिर अछूत नेता अम्वेडकर-सिक्ख नेता उज्जलसिंह आदि से मुलाकात होती है श्रीर नरमद्त के नेता डाक्टर सप्रू से। श्रीर इन एक सौ सत्ताइस

मुलाक़ातों में सब लोग अपना अलग-अलग वक्तव्य देकर आते हैं। हमारी अनेकता ऐसी साबित हुई, जैसी पहले कभी नहीं हुई। ब्रिटिश कूटिनीति की सोलहों आने विजय हुई है। सब बातें लिखने से तो अत्यन्त दु:ख होता है, क्योंकि हमारे बड़े नेताओं ने भी यहाँ अपने सम्मान के मोह-जाल में फँसकर एकता को कैसे नष्ट कर दिया है इसका दुखदायी प्रदर्शन मिलता है। मविष्य में जब कभी सममौते की बात उठे तो पहली शर्त तो यह हो कि जो लोग मनोनीत हों, वे प्रजा द्वारा निर्वाचित हों—जिससे कम-से-कम, कांग्रेस का बहुमत आजावे और निर्वाचित लोग एक डोर में बँचे हुए हों। यहाँ तो यह हालत है कि नाइयों की बारात में सभी ठाकुर।

श्रार्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में वेन्थल श्रीर हम लोग के बीच दूटी-फूटी बार्ते चली श्रा रही हैं। श्रभी तक बैक श्रॉव इझलैंड के परिचालिकों से कोई वार्ती-लाप नहीं हुआ; किन्तु बेन्थल श्रीर कैटो ने सूचना दी है कि यहाँ के सेठ लोग हमारे श्रार्थिक चेत्र पर कोई श्रधिकार नहीं चाहते, बशर्ते कि हम उनसे रुपया उधार मॉगने को न श्रार्थे।

१३ नवम्बर, <sup>7</sup>३१ लन्दन

कल होर से गांधीजी मिले। परिस्थिति विलक्क स्पष्ट हो गई। प्रान्तीय-स्वराज को छोड़ श्रीर कुछ मिलनेवाला नहीं है। होर ने कहा कि वाकी वातों की जॉच-पड़ताल की जायेगी, फिर निश्चय किया जायेगा कि क्या करना चाहिए। गांधीजी ने कहा-इसका यह भी ऋर्थ हो सकता है कि जॉच-पड़ताल में २-३ साल लग जार्ये। उनसे कहा-हाँ, हो सकता है। गांधीजी वोले-ग्रीर संभव है, अन्त में यह निश्चय हो कि कुछ भी न दिया जाय। उसने यह संभावना भी स्वीकार की। सो इस आर० टी० सी० का नतीजा यह निकला ! गांधीजी ने कहा-"वहुत खूव ! हस एक दूसरे मित्रता रखते से हुए ही अलग हों—यही मेरी त्रान्तरिक इच्छा है।" गांधीजी वहुत शीव यहाँ से प्रस्थान करनेवाले हैं—कहा जाता है, एक सप्ताह भीतर ही। तैयारी शुरू कर दी है।

त्राज श्रल्पसंख्यक-दल-परिषद् की बैठक थी। प्रधान-मन्त्री ने कहा कि अगर इस प्रश्न का निर्णय मुम्पर छोड़ना है, तो बाकायदा अपनी-अपनी स्वीकृति मुभे दे दो। उसने यह भी कहा कि विधान-निर्माण-परिषद की बैठक अगले सप्ताह होगी। यह किसलिए ? जब केन्द्रीय स्वराज की सम्भावना ही नहीं, तब इस परिषद् का काम ही क्या है १ कुछ लोगों को इससे आशा होती है कि होर ने जो कुछ कहा वह अन्तिम शब्द नहीं है-या कम-से-कम परिस्थित उतनी निराशाजनक नहीं है। पर वास्तव में त्राशा के लिए गुजाइश बहुत कम-शायद नहीं के बराबर-रह गई है। गत मई महीने में विलिङ्गडन ने सप्र और जयकर से कुछ ऐसी ही बार्ते की थीं। कहा था कि फिलहाल प्रान्तीय स्वराज मिल जाये तो क्या बुरा है १ जो बात इतने दिनों से दिल में थी, वह अब निकलने लगी है।

श्रव इविंत भी कह रहा है कि बात मेरे बस की नहीं—लोग यह कह रहे हैं कि जब बायकॉट बन्द नहीं हुआ, तब तुम्हारे श्रीर गांधी के बीच के सममौते का मूल्य क्या सममा जाये ?

श्रल्पसंख्यक दलों के बीच जिस सममीते की एक सौ तीस चर्चा थी उसका मसविदा निकल गया। इसमें सिक्ख शामिल नहीं हैं। हिन्दुस्तानी इसाइयों के यहाँ जो दो प्रतिनिधि हैं उनमें डा० दत्त ने न तो इस बातचीत में ही कोई भाग लिया है न इसमें शरीक ही हुए हैं। इस समम्भोते मे ऐसी बातें जरूर हैं, जिन पर आपत्ति की जा सकती है। पर यह कैसे मान लिया जाये कि इसमें काट-छाँट की गुङ्जाइश नहीं है १ भिन्न-भिन्न दलों के जो नेता बनकर यहाँ आये हैं उनके लिए यह कलङ्क की बात रहेगी कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी वह अपनी संकीर्णता की तङ्ग गलियों को छोड़-कर राष्ट्रीयता की - एकता की - चौड़ी सड़क पर न आ सके। अफ़सोस ! अगर विचार-पूर्वक देखा जाये तो ऋल्पसंख्यक दलों की संयुक्त मॉग भी इतनी भयङ्कर नहीं है कि श्रापस में समभौता होने की श्राशा ही त्याग दी जाये। यूरोपियन जिनती कुर्सियाँ माँगते हैं उतनी उन्हें नहीं मिल सकती। पर वह भी जानते हैं कि वह इससे कम के हकदार हैं और कुछ कम कर देने पर भी वह सन्तुष्ट हो जायेंगे। ऋछूतों से यह समभौता होना असम्भव नहीं दीखता कि तुम्हें इतनी कुर्सियाँ दे दी जायेंगी, पर तुम्हें संयुक्त निर्वा-चन स्वीकार करना होगा। ईसाई, ऐंग्लो-इरिडयन

एक सौ इकतीस

को भी कुछ-न-कुछ देना ही होगा। सवाल पंजाव श्रीर बंगाल का रह जाता है। श्रगर घड़ीभर के लिए मान लिया जाये कि मुसलमानों को ४१ फीसदी मिल गया तो श्राखिर इससे क्या हो जायगा १ प्रलय उप-स्थित हो जायेगा १ ५०-५० पर सममौता हो सकता है। श्रगर यह कहा जाय कि मुसलमान श्रीर श्रंप्रेज मिलकर हर हालत में हिन्दू-सिक्ख से अधिक रहेंगे तो इसके खिलाफ यह दलील भी है कि मुसलमानों के सारे बोट एक ही श्रोर पड़ेंगे, यह मान लेने की कोई वजह नहीं है। राजनीतिज्ञता, दूरदर्शिता-इन गुणों को अपने शासकों में देखने की हमारे नेता प्रायः इच्छा प्रकट किया करते हैं। कम-से-कम इस मौक़े पर इन्हें भी तो इन गुणों का परिचय देना चाहिए था। भारतवर्ष-जैसे देश का भविष्य गढने चले हैं, अपना-अपना हठ, दुराग्रह, तअस्सुव, तंग-दिली घड़ी भर के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

त्रिटिश कूटिनीति के लिए हमारे इन नेताओं ने सारा मार्ग वहुत ही सुगम और परिष्कृत कर दिया। श्रगर हमारी एकता होती तो उसकी ऐसी पूरी विजय कभी न होती। जिन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर बिटिश सरकार से, बिटिश पूँजीपतियों से द्रश्रसल वातचीत एक सी बतीस करने के लिए यहाँ गाँधीजी की जरूरत थी, उनकी तो उनसे चर्चा ही नहीं की गयी। अपने शत्रुओं को यह जीत बहुत ही सस्ते दामों मिली।

**१६ नवम्बर, '३१** छन्दन

आशा की लता मुरमाकर फिर कुछ हरी हो चली हैं। अंग्रेज व्यापारी दौड़-धूप करने लगे हैं, अधिकारियों की ओर से भी चेष्टा हो रही है कि वातचीत का सिलांसला जारी रहे। कान्फ्रेन्स तोड़ देना आसान काम है—पर सभी सममते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। जो वातचीत चल रही है, उसमें हमारे शत्रुओं की ओर कितनी सचाई है, कहना कठिन है। कान्फ्रेन्स दूटने की संभावना से वे कुछ लिजत हुए हैं—कुछ भयभीत भी। शीघ ही स्पष्ट हो जायेगा कि वातचीत आगे बढ़ाने में उनका वास्तविक उद्देश क्या था।

वेन्थल कल आप-ही-आप मुमसे मिलने आया।
इन्छ चिन्तित-सा था। कहा कि कसाद की जड़ होर
है, वही विरोध कर रहा है; पर हमने अपने दल की
ओर से उसे लिखा है कि अगर कान्फ्रेंस टूट गयी—
एक सी चाँतीस

उसका उद्देश सिद्ध न हुआ - तो इसका परिगाम भय-ङ्कर होगा और हम लोग भी उसके लिए तैयार नहीं है। वेन्यल का कहना है कि मन्त्रिमंडल में होर प्रभाव-शाली जरूर, है, पर उसकी चलेगी नहीं। मैने कहा कि तुम लोगों ने मुसलमानों श्रीर श्रद्धतों के प्रति-निधियों से इकरारनामा करके समस्या और भी जटिल कर दी है। उसने कहा कि हम लोगों ने कोई इक़रारनामा नहीं किया है। हमने तो एक तरह से दर-ख्वास्त की है कि हमारा यह हक़ है-हमें शासन-विधान में यह अधिकार मिलना चाहिए। जब मैने कहा कि तुम लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दूसरे ढंग से भी मिल सकता है तब उसने कहा कि मुमे इसका रास्ता वतात्रो, हमलोग उसपर विचार करेंगे। मैंने कहा कि तुम पहले मुसलमानों को इस वात के लिए राजी करो कि हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख प्रश्न को वे प्रधान-मन्त्री पर छोड़ दें। उसने कहा कि मुसलमान श्रीरों को छोड़कर निपटारा कराने को कभी तैयार न होंगे। अन्त में यह तय हुआ कि वेन्थल और कार मेरे यहाँ महात्माजी से मिलें। रात को धा बजे सब मिले। महात्माजी ने अंग्रेजों को कुर्सियां देने से साफ़ इन्कार किया। मैंने वहुत सममाया-वुमाया, पर वह

टस-से-मस न हुए। मेरी राय है कि अगर सममौता हो सकता है तो इनको कुर्सियाँ देकर भी कर लेना चाहिए, जिससे इनके द्वारा अपनेको सहायता मिल सके। पर महात्माजी का मत श्रीर है। वह श्रापस में सममौता करके यह तय कर देना चाहते हैं कि श्रमुक प्रान्त में श्रंत्रेजों को-संयुक्त निर्वाचन से-इतनी कुर्सियाँ मिला करें-कानूनन ऐसा होने देना उन्हें मंजूर नहीं। वह कहते हैं कि कांश्रेस लिखकर दे देगी और अंश्रेजों को उसके क़ौल-करार पर ही रहना होगा। बेन्थल ने कहा कि बंगाल में जो लोग हमारे खून के प्यासे हो रहे हैं, वे हमारे साथ ऐसी सहानुभूति कब दिखायेंगे, हमारे साथ ऐसा न्याय कब करेंगे १ पर महात्माजी अन्ततक यही कहते रहे कि हम अंग्रेजों के साथ न्याय करना जरूर चाहते हैं, पर हमारे बीच जो छुछ समफीता होगा, यह क़ानून के घेरे के बाहर। महात्माजी का मौन-दिवस था, इसलिए वह राय काराज पर लिख कर ही जिहर करते रहे। आज रात को फिर बातें होंगी। मुक्ते आशा नहीं होती कि अंग्रेजों को महात्मा-जी की बात कभी मंजूर होगी।

कैटो भी दौड़-धूप कर रहा है। उसका लार्ड रीडिझ पर काफ़ी प्रभाव है और उसने इनसे कहा एक सी छत्तीस कि यह क्या वाहियात काम हो रहा है! वात यह है कि सत्याप्रह की संभावना ने सबको गहरी चिन्ता में डाल दिया। व्यापारियों को अपने व्यापर की फिक्र है और वह जानते हैं कि अगर भारतवर्ष ने फिर उस राह पर क़द्म रक्खा, तो उनका व्यापार चौपट हो जायेग। उनकी वातों का यहाँ के अधिकारियों पर भी प्रभाव पड़ा है। कल होर ने महात्माजी को बुलाकर उन्हें सममाना चाहा कि उसकी स्कीम को उन्होंने पूरा नहीं सममा है—अर्थात वह प्रान्तीय स्वराज तक ही परिमित नहीं है। विधान-परिषद् में भी कुछ आशाजनक भाषण हुए। प्रधान-मन्त्री ने तो सप्रू को लिखा है कि मैं कभी विश्वासघात न कहँगा। और मेरी न चली तो मैं इस्तीफा दे दूँगा।

इधर जनरत समद्स भी इस मामले में दिलचरपी लेने लगे हैं। उसका महात्माजी का पुराना परिचय है। परिचय ही नहीं, दोनों का दिल्ला अफीका में काफी सम्बन्ध रहा है। समद्स की अन्तर्राष्ट्रीय संसार में अच्छी ख्याति है। आयर्लेंग्ड के साथ जो सन्धि हुई थी, उसमें इसने खासा भाग लिया था। जव वार्तो-चात महात्माजी ने उससे कहा कि मै खाली हाथ लौटनेवाला हूँ, तब वह बोला कि "इसपर कौन यक्तीन कर सकता है कि तुम्हें ये लोग खाली हाथ लौटने देंगे १ तुम भारत के हृद्य-सम्राट् हो-इन्हें यह तो मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे खाली हाथ लौटने का वहाँ क्या नतीजा होगा।" फिर उसने हिन्दू-मुिलम-प्रश्न की चर्चा की। महात्माजी ने कहा कि फिलहाल श्रीर कुछ नहीं तो लखनऊ का सम-मौता तो है। उन्होंने इस प्रश्न को इल करने का रास्ता भी बताया। समट्स उनका प्रस्ताव लेकर प्रधान-मन्त्री के पास गया श्रीर दूसरे समय महात्माजी से रिज होटेल में, जहाँ वह मुसलमानों से बातें करने लगे थे, मिला। उसने कहा कि मैकडॉनल्ड पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है और वह कहता था कि गांधी एक अद्भुत व्यक्ति है—उसका अभिप्राय सममना कठिन-से-कठिन काम है। स्मट्स ने कहा कि ये लोग श्रापको नहीं जानते, इसीसे ऐसी बार्ते करते हैं। पर मेरी अपनी सहानुभूति प्रधान-मन्त्री से है-मैंने सहात्माजी से कहा भी कि श्रापकी भाषा सरल-से-सरल और साथ ही गृह-से-गृह होती है। शायद ही कोई दावा कर सकता हो कि उसने श्रापका यथार्थ भाव समम लिया खैर, स्मट्स ने सहायता पहुँचाने एक सी अडतीस

का वचन दिया घ्रीर उससे जो कुछ हो सकता है, वह कर रहा है। हमारे सम्राट् यहाँ से प्रायः सी मील पर सेंड्रिंघम में विराजमान हैं सम्दूस वहाँ जा पहुँचा है घ्रीर वहाँ से मि० एएड्रूज़ के नाम परवाना घ्राया है कि श्राप श्राकर मिलें।

**१७ नवम्बर, '३१** छन्दन

कल रात वेन्थल और कार फिर महात्माजी से मिले। घएटे भर तक महात्माजी उन्हें फटकारते रहे। उन लोगों ने अपनी सफ़ाई में बार-बार यह कहा कि हमारा मुसलमानों से कोई समफीता—कोई इक़-रारनामा; नहीं है—हमने तो एक अर्जी-सी पेश की कि हमें इतना मिलना चाहिए। पर महात्माजी को इससे कुछ भी सन्तोप न हुआ। उन्होंने जो कुछ कहा, उसका सारांश यह है:

"तुम लोगों पर मेरा जो विश्वास था, वह उठ गया। मुसलमानों से अछूतों से—तुम लोगों ने जो सममौता कर लिया उससे मेरे दिल को ऐसा घाव लगा है, जो जल्दी भरने का नहीं। तुम कहते हो कि तुम्हारी यह हरकत मुमे बुरी लगी है। इन शब्दों से मेरा भाव पूरी तरह व्यक्त नहीं हो सकता। बुरा लगना तो एक साधारण-सी बात है— तुम्हारी करत्त्त एक सी वालीस तो वह दगा है, जिसमें तुमने मुमे अपने खंजर का शिकार वनाना चाहा है। तुम्हारे पास तो सभी साधन हैं, अगर तुम्हें अपने हक़ न मिलते तो हमसे ख़ुल्लम-खुल्ला लड़ लेते। मैं वराबर यही कहता आया कि श्रंत्रेजों का विश्वास करो, श्रव मैं किस मुहँ तुम्हारी भलमनसाहत का इजहार कर सकता हूँ १ तुमने तो यह साबित कर दिया कि तुम्हारे आदर्श अभी बदले नहीं हैं - तुम ईस्ट इंडिया कम्पनी की ही राह पर चलनेवाले हो। कम्पनी ने श्रपना प्रभुत्व जमाने के लिए कभी इसका साथ दिया, कभी उसका-कभी इसको उससे लड़ाया कभी उसको इससे—श्रीर श्रन्त में सवको तंग-तवाह करके अपना साम्राज्य कायम कर लिया। तुम भी ऐसी ही भेदनीति से काम लेना चाहते हो। श्राज भारतवर्ष में जो जातियाँ जीवन-संयाम में पिछड़ी हुई हैं, जिनके पास न दौलत है न विमारा है, उनको अपने चुङ्गल में फँसाकर तुम सारे देश पर अपनी सचा क़ायम रखना चाहते हो। ग़नी-मत है कि तुम ऋँश्रेज-समाज के भी प्रतिनिधि नहीं हो। मैं दावा करता हूँ कि उनका सच्चा प्रतिनिधि मैं हूँ। वस्वई के नौजवान अंग्रेज तुम्हारी तरह नहीं हैं। यहाँ भी मुक्ते एक अंग्रेज ऐसा नहीं मिला, जिसने तुम्हारी तारीफ की हो। श्रगर तुम इस समभौते से श्राप-ही-श्राप नहीं निकल जाते, तो या तो मैं इसे चूर-चूर कर देंगा या उसके लिए लड़ता हुश्रा मर मिटूँगा।"

अंत्रेजों ने कहा कि हम तो निकल गये हैं, हमारा अब उससे कोई लेना-देना नहीं है—क्योंकि हमने सब-कुछ प्रधान-मन्त्री पर छोड़ दिया है। पर गांधीजी को इन बातों से सन्तोप न हो सका।

मुसलमानों ने यह जाहिर कर रक्खा था कि हम लोग विधान-परिषद् की कार्यवाही में भाग न लेंगे, पर होर के समकाने पर राजी हो गये श्रीर परिपद् का काम फिर जारी है। पिछलतजी सेना के सम्बन्ध में शायः एक यंटा बोले। पर सन्तोप न हुआ। कहते थे कि दो-तीन घंटे श्रीर बोलूँगा। जमाल मोहम्मद साहब की मुसलमानों ने बड़ी फजीहत की है। वेचारे हर गये हैं। इस दिन गांधीजी की उपस्थिति में मुसलमानों ने उन्हें श्रपमानित किया। कहा कि तुम जासूस हो, इधर की बातें उधर पहुँचाते हो। इक्तवाल बोला कि तुम्हारे पास पैसे हो गये, तो तुम श्रपने श्रापको वहुत बड़ा श्रादमी समक्तने लगे! जमाल साहब की ज्ञबान कब बन्द रहनेवाली थी १ एक सी व्यालीस जवाब दिया कि तुम्हें काफिया मिलाना आ गया तो तुम अपने को क़ौम का मिरताज सममने लगे १ जमाल साहव किसीसे दवनेवाले नहीं हैं। कोई हो तुर्की-व-तुर्की जवाब दे देंगे। उनमें यह दोष है कि मर्यादा का उल्लाह्मन कर जाते हैं और वाक्चातुरी न होने के कारण लोगों को अकारण ही चिढ़ा देते हैं। कुछ लोग—उनके मित्रों में ही—उन्हें मराज्ञचट कहने लगे हैं। मुसलमानों की आँखों में तो वह काँटे के समान जुभते हैं।

## : ३७:

२० नवम्बर, '३**१** लन्दन

इस सप्ताह महात्माजी लॉयड जार्ज से उसके घर पर मिले। लॉयड जार्ज ने कहा कि आपको सत्याग्रह करना ही पड़ेगा—बिना लड़ाई के आपको स्वराज मिलनेवाला नहीं है। उसने मैकडॉनल्ड को कमजोर बताया। कहा कि टोरी दल के १४० मेम्बर भी मैकडॉनल्ड का साथ देनेवाले हों, तो वह अपनी स्कीम पास करा सकता है।

मैकडॉनल्ड की कमजोरी की शिकायत घोर लोगों से भी सुनने में आयी है। इस सप्ताह लेबर-पार्टी के प्रधान मेम्बर स्मिथ और लारेन्स मेरे यहाँ खाना खाने आये थे। अगले सप्ताह वेजज्ड वेन और दूसरे लोग भी आनेवाले हैं। स्मिथ पिछली लेबर-मिनिस्टरी में रह चुका है, और लारेन्स अर्थ-विभाग का पार्लमेस्टरी मन्त्री था। स्मिथ से बड़ी देरतक वातें होती रहीं, वह बराबर नोट लेता गया। मैंने एक सी चवालीस उसे सारी परिस्थित समकायी और बताया कि अगर भगड़ा चला तो खजाने में टोटा बना ही रहेगा श्रीर इंग्लैएड को यहाँसे पैसे भेजकर भारतवर्ष का शासन करना पड़ेगा। उसको यह बात मार्के की जँची श्रीर उसने इस सम्बन्ध में कई प्रश्न किये। अन्त में कहा कि पारसाल गांधीजी ने यहाँ न आवर ग़लती की। इस साल टोरी दलवाले ग़लती कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड कमजोर त्रादमी है, वह इस प्रश्न के लिए अपना सिर देने को तैयार नहीं है।" फिर उसने पूछा-पर अगर वह इतनी हिम्मत करे तो क्या गांधीजी अपना सिर देने को तैयार होंगे ? मैंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो यह देखकर ही दिया जा सकता है कि हमें मिलता क्या है १ पर अगर इतना भी हो जाये कि गांधीजी विरोध न करें तो वहुत है-श्रीर यह सम्भव है कि सोलह श्राने के वजाय बारह आने मिलने से गांधीजी विरोध न करेंगे। स्मिथ ने कहा कि "इस मन्त्रिमण्डल से जो कुछ मिल जाये, ले लो-शीव ही इसका पतन होगा श्रीर हम लोगों का फिर बोलबाला होगा। तब तुम्हें वहुत कुछ मिलने की उम्मीद रहेगी।"

## : ३८ :

२७ नवम्बर, '३१ छन्दन

श्राज विधान-परिषद् की श्रन्तिम बैठक है। विधान बनने में तो न जाने श्रमी कितनी देर है, पर इसके नाम पर जो नाटक चल रहा था, वह श्रब पूरा हो चला। साथ ही वर्मा-गोलमेज-कान्फ्रेन्स नाम का दूसरा तमाशा शुरू हो रहा है।

इस सप्ताह महात्माजी प्रधान-मंत्री से फिर मिले। उन्होंने कहा कि प्रान्तीय स्वराज में लेने को तैयार हूँ—वशर्ते कि वह मेरे मन की चीज हो। पर मेरे प्रान्तीय स्वराज में न तो वंगाल के राजनीतिक क़ैदी जेलखानों में पड़े सड़ते रहेंगे, न वहाँ क़ीज की ही कोई जरूरत रह जायेगी। महात्माजी तो मैकडॉनल्ड को मूर्ख और होर को समफदार बताते हैं। विधान परिपद के अध्यक्त लार्ड सैंकी का उनपर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है।

स्मिथ ऋौर लारेन्स से वातचीत हुई। कहते थे एक सी छियालीस "कि मामला विगड़ गया। हिन्दू-मुस्लिम-सममौता न होने का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। साथ ही स्वीकार करना होगा कि इसकी गुझाइश भी है।" मैंने वेन से कहा कि अगर सरकार पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दे कि अगर तुम एक हो जाओ तो तुम्हें इतना मिल सकता है, तो सममौता आसानी से हो जाये। वेन बोला कि "इस कान्फ्रेन्स को किसी तरह जिन्दा रखना चाहिए। चाहे यह यहाँ काम करे चाहे वहाँ, मगर इसका काम जारी रहना चाहिए।"

रात को लारेन्स और वेन मेरे साथ भोजन करने आये थे। देर तक वातें होती रहीं। वेन दिल का साफ आदमी है। उसने कहा कि "इम्पीरियल प्रिफ़रेंस दिलाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैने इस मामले में कुछ नही किया।" एक्सचेंज के बारे में उससे माल्म हुआ कि शुष्टर जब यहाँ आया था तब उसने सिफारिश की थी कि १-६ छोड़ दिया जाये। पर वेन ऐसे आर्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में कम — बहुत कम— जानकारी रखता है, इसलिए उसने इस मामले में शुष्टर से खुद बातें न कर सर हेनरी स्ट्राकोश और किश के सुपुद कर दिया। मैं उसको आर्थिक परि-रिथित सममाता रहा। उसने कहा कि कुछ होता-जाता

नजर नहीं श्राता । मैंने कहा कि श्रगर मैकडॉनल्ड महात्माजी को वुलावे श्रीर दोनों की दिल खोलकर वार्ते हों, तो शायद कोई राखा निकल आवे। वेन ने कहा कि मैकडॉनल्ड ४-४ महीने से ज्यादा ठहर नहीं सकता। टोरी दलवाले उसको श्रीर वाल्डविन को दोनों को ही धता वता देंगे। उसने पूछा कि जिन लोगों ने हिन्दुस्तान में रुपया लगा रक्खा है, उनको कैसे सन्तुप्ट किया जाये १ मैंने कहा कि "कि हम न्याय से विमुख होना नहीं चाहते। पर अगर हमें सन्तोप नहीं होता तो क्रान्ति किसी के रोके एक नहीं सकती। उस हालत में, जिन लोगों ने रुपया लगा रक्खा है, उनके लिए श्रीर भी खतरा है। हमारे ऊपर तुम्हारे कर्ज का वोमा जरूर है, पर श्राखिर उसे चुकाने का रास्ता क्या है १ मानलो कि इम एक्सचेंज घटाकर श्रपना एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, उस हालत में भी तुम्हारे व्यपार को धक्का लगता है। पर असलियत तो यह है कि संसार के इतिहास में इस तरह का कर्ज कभी किसी देश ने चुकाया नहीं है। वात असम्भव-सी है। तुम्हारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमसे श्रसल तो नहीं, पर सृद वरावर श्रदा होता जाये।" वेन ने कहा कि यहाँवालों को यह मालूम हो कि एक सी अडतालीस

असिलयत यह है तो वह और भी सख्ती से पेश आर्थेंगे। मैंने कहा, "पर हमने तो स्वतन्त्र होने का संकल्प कर लिया है-हन कत्र नुपचाप वैठनेवाले हैं।" वेन वोला—तुम्हारा कहना ठीक है. पर व्यान पारी वड़े जड़-वृद्धि होते हैं। मेंने कहा कि अगर सत्याग्रह-संग्राम फिर छिड़ा तो यह नौवत श्रा जायेगी कि शासन के लिए इंग्लंटड को यहाँ से पैसे भेजने होंगे। वेन वोला—"ठीक है, पर अगर एक डिन्ट्रिक्ट श्रक्तसर के मनोविज्ञान को देखो, वो उससे यह श्राशा करना व्यर्थ है कि वह इस तर्क का क्रायल होगा। वह कभी नहीं सोच सकता कि नेरे कारनानों का यह श्रसर होगा कि सरकार के खजाने में टोटा रहेगा श्रीर यह वात खुद मेरे हक में वुरी होगी। दुनिया अन्वी है लोग वातों पर पूरा विचार नहीं करते-इसीसे तो इतनी खरावी है।"

तो हालत यह है कि कान्फ्रेंस से कुछ भी नतीजा नहीं निकला। पर यह विल्कुल दूट गई, यह भी नहीं कहा जा सकता। वंगाल में और अन्यत्र भी दमन खूव जोरशोर से होनेवाला है। साथ ही सममोते की वात भी जारी रहेगी। केलास वायू कहा करते थे कि अंग्रेज का एक हाथ पाँव पर और एक हाथ गईन पर रहता है। श्रगर उसने देखा कि श्रापमें छुछ दम नहीं तो मट गला दबा देता है, पर श्रगर उसे माल्म हुआ कि श्रापसी लड़ने मगड़ने में उसे लेने-के-देने पड़ेंगे, तो उसे पाँच छूते देर नहीं लगती। उस अवस्था में वह यही कहता है कि मैं तो पहले से ही श्रापके पाँच चूमने को लालायित था। यही दशा छुछ समय तक रहेगी। श्रगर उपद्रव बढ़ा तो सममीता बहुत शीव हो जायेगा, नहीं तो देने-दिलाने की बात को खटाई में डाल देंगे।

इस सप्ताह कुछ भापण मार्के के हुए—नरम दल वाले भी जोश-खरोश और सरगर्भी से बोले। महात्मा-जी ने कहा कि गोले-बारूद से हम डरनेवाले नहीं हैं; हमारे बच्चे भी उन्हें पटाखें सममने लगे हैं। सप्रू, जयकर शास्त्री, मुदलियार—सबने एक स्वर से प्रान्तीय स्वराज से आगे न बढ़ने का विरोध किया। मुसलमानों की ओर से भी कहा गया कि यह पर्याप्त न होगा। मुदलियार मद्रास प्रान्त के अबाह्यण दल का प्रति-निधि है। बहुत सममदार आदमी जान पड़ता है। लार्ड सैंकी तो कल आपे से बाहर हो गया। बेन को बच्चे की तरह डॉटकर कहा कि जबान मत खोलो। जब वेन न माना, तब कहने लगा कि यह हालत रही एक सी पवास तो मैं कुर्सी छोड़ दूँगा। दरश्रसल बात यह है कि इघर परिस्थित में जो कुछ अन्तर पड़ा है, उसका श्रेय बेन और लीजिस्मिथ को ही है। सरकार की चाल को यह बखूबी सममते हैं और अगर ये न होते तो होर और सैकी ने कान्फ्रेंस को शायद चुपचाप दफ़ना दिया होता। सैंकी का बेन से चिढ़ना स्वाभाविक है।

भाईजी का एक तार महात्माजी के नाम त्राया है कि त्राप मुसलमानों के साथ जैसा मुनासिब समर्भे, सममौता कर लें। गांधीजी मुमसे कहते थे कि इसका समय तो जाता रहा। मैने कहा कि इस समय भी त्रापको त्रगर हम १४ हिन्दू लिखकर दे दें, तो त्राप क्यों न सममौता कर लें १ महात्माजी बोले कि "जबतक मालवीयजी त्रीर डाक्टर मुंजे लिखकर नहीं दे देते, तबतक में नहीं कर सकता। यहाँ उनके दस्तखत के बिना में कुछ नहीं कर सकता।"

## : 38:

४ दिसम्बर, '३१ लन्दन

कान्फ्रेन्स के नाटक का श्राखिरी पर्दा गिर चुका। लोग एक-एक कर लन्दन छोड़ रहे हैं। महात्माजी कल प्रस्थान करते हैं। पंडितजी का प्रोग्राम श्रानिश्चित है। श्रमेरिका जाने का कुछ विचार था, मगर उन्होंने तय किया है कि एक सप्ताह यहाँ श्रीर विताकर इटली होते हुए हिन्दुस्तान जायेंगे।

पूरी कान्फ्रेन्स शनिवार, सोमबार, मंगलवार तीन दिन बेठी। पहले दिन की कान्फ्रेन्स में एक भी उल्लेखनीय वात नहीं हुई। दोस्त-दुश्मन सभी एक ही भाषण सुनने को उत्सुक थे और वह भाषण सोमवार को—मीन टूटने पर—होनेवाला था। दोनों दिन अधिवेशन साढ़े दस बजे दिन को आरम्भ हुआ, पर सोमवार की कार्यवाही २॥ बजे रात को पूरी हुई। शास्त्री-जैसे सुवक्ता भी भ्रम में पड़ गये और थोड़ी देर के लिए यह भूल गये कि दूसरा दिन शुरू हो चुका। उनके मुहँ से भी 'त्राज' की जगह 'कल' निकल ही गया। सोमवार को पहले तो १०। से ७। बजे तक, फिर ध। से प्रायः २। तक कान्फ्रेन्स बैठी। मन्त्रिमण्डल को प्रधान-मन्त्री दूरा होनेवाले वक्तव्य पर विचार करना था, इसलिए मेकडॉनल्ड श्रीर होर को ४ बजे ही उठकर जाना पड़ा। फिर रात की बैठक में आये; बल्कि प्रधान-मन्त्री की प्रार्थना से कान्फ्रोन्स कुछ देर के लिए स्थगित की गयी। बात यह थी कि गांधीजी का भाषण होनेवाला था श्रीर प्रधान-मंत्री के पहुँचने में कुछ मिनिटों की देर थी, पर वह उसे पूरा-का-पूरा सुनना चाहता था। गांधीजी का भाषण लाजवाब हुऋा। ऐसे मौक़ों पर उनकी एक-एक बात मर्मस्पर्शी हुन्ना करती है। सन्नाटा छा रहा था श्रीर सारी सभा चित्रित-सी जान पड़ती थी। प्राय: ७० मिनिट-तक वोलते रहे। उनके वाद पडितजी उठे। मुफे नींद सताने लगी थी श्रीर सिर में चकर श्रा रहे थे। इसलिए वीच ही में उठकर चला आया। दूसरे दिन पंडितजी कहते थे कि गांधीजी के वैसे भाषण के बाद कुछ कहना बाकी नहीं रह गया था—कुछ बोलने की इच्छा भी नहीं थी-पर नाम दे चुका

एक सी त्रेपन

था, इसलिए कुछ कहना ही पड़ा। यह भी सुना कि श्रन्तिम भाषण शास्त्री का था और वह श्रत्यन्त निन्दनीय था। लोगों को बहुत बुरा लगा-मुफे जो कुछ कहना था, त्राज रात का ऋघिवेशन त्रारंभ होने के कुछ ही समय बाद कह चुका था। मै समकता हूँ कि मैंने ही यह कहने का साहस या दुस्साहस किया कि कान्फ्रेंन्स को किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई - इसमें आगे बढ़ना तो दरिकनार हम और पीछे हट गये। कान्फ्रेंस के पुजारियों को यह बेसुरा लगा। कुछ तो वेतरह चिढ़े। पर दूसरों से-जासकर गांधीजी से—मुमे वधाइयाँ मिलीं। दुश्मन के दल में से भी एकाध अंश्रेज बधाई दे गये। पर लेबर-पार्टीवाले परिचित होते हुए भी खामोश रहे। मेरा मुख्य विपय यह था कि जवतक हमारा बोभ हलका नहीं किया जाता—ग्रीर इसके लिए काफी गुंजाइरा है, क्योंकि इंग्लैएड हमारे साथ बरावर श्रन्याय करता आया है-तबतक संरच्यों का बन्धन ढीला या वर्दारत करने लायक हो ही नहीं सकता।

दूसरे दिन की बैठक ११॥ वजे शुरू हुई। अच्छी भीड़ थी, पत्र-प्रतिनिधियों को भी वैठने की इजाजत मिल गयी थी। गांधीजी को प्रधान-मन्त्री को धन्यवाद एक सी चौवन

देने का काम सौंपा गया। यह उन्हें वड़ा ही ऋच्छा मौका मिला, श्रीर उन्होंने उसके वक्तव्य के सम्बन्ध में श्रपना भाव बड़ी ख़ूबी से प्रकट कर दिया। जिस समय गांधीजी अपना रुख जाहिर कर रहे थे उस समय कुछ मेंबरों की हालत देखते ही बनती थी। सभा-भंग होने पर पिंडतजी के दफ्तर-११ किंग स्ट्रीट-में बहुत-से लोग इकट्ठे हुए। गांधीजी भी थे। प्रधान-मन्त्री के भाषण समीचा-परीचा होने लगी। कुछ मेम्बरों की राय वही थी, जो वरावर से है-अर्थात् बहुत कुछ मिल गया। शास्त्री ने उस रात को भाषण तो निकम्मा दिया, पर उसमें ईमानदारी है, इसलिए श्रसन्तुष्ट-सा ही था। गांधीजी के विचार में जरा-भी परिवर्तन नहीं हुआ। पण्डितजी डाँवा-डोल थे। मुफे यह रपष्ट दीख रहा है कि वक्तव्य से कुछ वनने-विगड़नेवाला नहीं है। सब कुछ इस वात पर निर्भर होगा कि कांत्रेस की लड़ने की शक्ति कितनी है।

होर से जब गांधीजी पीछे मिले तब उसने उनसे कहा कि ''मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूं। वंगाल आर्डिनेंस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ—मैं उसे पसन्द भी नहीं करता; पर मुक्ते लाचार होकर मंजूरी

एक सी पचपन

देनी पड़ी। तुम वहाँ जाकर परिस्थित सँमालने की कोशिश करो। नये गवर्नर के सम्बन्ध में जो बातें कही जा रही हैं, वे निराधार हैं। वह बहुत अच्छा आदमी है।" सबसे बड़ी बात होर ने यह कही कि संरच्यों के विषय में यहाँ जो कुछ तय हुआ है वह आख़िरी फैसला नहीं है—सारा प्रश्न विचार के लिए खुला हुआ है।" यह सन्तोषजनक है। होर ने महात्माजी से यह भी कहा कि हिन्दू-मुक्तिम-प्रश्न को किसी तरह आपस में हल कर लो—बहुत कुछ उसीपर निर्भर है।

लार्ड लोथियन ने महात्माजी से कहा कि लड़ने से तुम्हारा भला जरूर है, पर ऐसी लड़ाई न करना कि हमारा सत्यानाश हो जाये। गांधीजी ने कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। उसने कहा कि "माडरेटों के लिए हमारे दिल में कोई इज्जत नहीं है। हमें तो तीन से सममौता करना है—तुमसे, मुसलमानों से श्रीर श्र-त्राह्मणदल के नेता पात्रों से।" गांधीजी ने कहा कि "दो की बात तो ठीक है—मगर पात्रों से सममौता करने की वात निस्सार है, इसे छोड़ो।"

रोड्स कहता था कि बिड़ला ! जब तुम्हें कभी नौकरी करने की जरूरत हो तो सर हेनरी स्ट्राकोश एक सौ छप्पन के पास जाना, वह वड़ा अच्छा सर्टि फिकेट देगा। मैने पूछा कि मेरे विषय में क्या कहता था १ रोड्स बोला, मुक्से मत पूछो। तुम अपनी प्रशंसा सुनकर असमंजस में पड़ जाओंगे।"

## परिचय

- रामेश्वर—श्री रामेश्वरदास विडला (लेखक के वड़े भाई) यजमोहन—श्री वजमोहन विडला (लेखक के छोटे भाई) महादेव—श्री महादेव देशाई
- देवदास—श्री देवदास गाधी ( महात्मा गाधी के सृबसे छोटे पुत्र )
- गोविन्दजी-शी गोविन्द मालवीय (प० मदनमोहन माल-वीय के छोटे पुत्र)
- पारसनायजी-श्री पारसनाय सिंह (लेखक के सेकेंटरी)
- मिस लेस्टर-कुमारी म्यूरियल लेस्टर (लेखिका, समाज-सेविका )
- एमसंन—( सर ) एच० डब्ल्यू एमर्सन (जस समय होम सेकेंटरी थे, बाद में पजाब के गवर्नर हुए)
- क्लार्क-सर रेजीनाल्ड क्लार्क (कलकत्ते के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर, व्यवसायी)
- शृष्टर—सर जार्ज शुष्टर (भारत-सरकार के तत्कालीन अर्थ-सदस्य)
- अटल-पडित अमरनाथ अटल (जयपुर दरवार के अर्थ-मत्री और प्रतिनिधि)
- लोथियन—स्व॰ लार्ड लोथियन (अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत थे, भारतीय राजनीति के अच्छे ज्ञाता)
- एक सौ अट्टावन

- बेन-शी वेजवुड बेन ( मजूर-मित्रमण्डल में भारत-मित्री, पार्लमेण्ट के पुराने सदस्य, सुलेखक तथा सुवक्ता)
- स्ट्राकोश—सर हेनरी स्ट्राकोश ( अर्थ-शास्त्री, भारत-मत्री के सलाहकार, व्यवसायी )
- वेत्थल—सर एडवर्ड बेन्थल ( कलकत्ते की वर्ड कम्पनी के 'वर्ड साहव', ब्रिटिश व्यापारियों के प्रतिनिधि )
- इंचकेप—लार्ड इचकेप ( किसी जमाने में कलकत्ते के मि० जैम्स मैंके, पी० एण्ड ओ० नामक जगत्प्रसिद्ध जहाजी कम्पनी के सर्वेसर्वी )
- कार—सर ह्यूवर्ट कार (वेन्यल के साथ भारत के ब्रिटिश व्यापारियों के प्रतिनिधि )
- कैटो—लॉर्ड कैटो (कलकत्ते की एण्डू यूल कम्पनी से सम्बन्ध रखनेवाले प्रसिद्ध अग्रेज व्यवसायी)
- के॰ टी॰ बाह तथा प्रो॰ जोशी—बवई के अर्थगास्त्री रंगास्वामी अय्यंगार—(अब स्वर्गीय) मद्रास के "हिन्दू" नामक पत्र के सम्पादक)
- ब्लैकेट—सर बेसिल ब्लैकेट (गुष्टर से पहले भारत-सरकार के अर्थ-सदस्य )
- हर्बर्ट सैम्अल—सर हर्बर्ट सैमुअल जिन्हे बाद मे लार्ड की ज्याधि मिली। (प्रसिद्ध यहूदी विद्वान् और राजनीतिज्ञ)
- शफी—सर मुहम्मद शफी (पंजाव के मुस्लिम नेता जो भारत-सरकार के सदस्य रह चुके थे)
- कार्बेट-सर ज्योफ्रे कॉर्वेट (सिविलियन जो आर० टी०

एक सौ उनसठ

सी० के सयुक्त मत्री थे )

नरेन्द्रनाथ—राजा नरेन्द्रनाथ (भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी, पजाब हिन्दू महासभा के नेता)

किश-मि. सी. एच किश (इडिया आफिस के अर्थ-मत्री)

डा॰ दत्त-डा॰ एस॰ के॰ दत्त ( पजाब के प्रसिद्ध ईसाई अध्यापक और नेता)

इकबाल-स्वर्गीय सर मुहम्मद इकबाल (महाकवि)

स्मिथ—प्रो० लीज स्मिथ (पार्लमेण्ट के लेबर-मेम्बर, अर्थशास्त्री)

लारेन्स-मि० पेथिक लारेस (पार्लमेण्ट के लेबर-मेबर, अर्थशास्त्री)

कैलास बाबू—सर कैलासचन्द्र बोस ( किसी जमाने में कलकत्ते के सुप्रसिद्ध डाक्टर )

मुदिलियार—सर रामस्वामी मुदिलियार (इस समय भारत-सरकार के व्यापार-सदस्य, पहले मद्रास की 'जिस्टिस पार्टी' के एक नेता)

भाईजी—श्री जुगलिकशोर बिडला

पात्रो—सर परशुराम पात्रो (मद्रास मे कांग्रेस-विरोधी दल के एक नेता

रोड्स—सर कैम्पबैल रोड्स ( किसी जमाने मे कलकत्ते के एक 'बडे साहव', डायरी-लेखक के साथ इडियन फिस्कल कमीशन के सदस्य)